श्री काशी संस्कृत अन्धमाला २७१

# यज्ञदीपिका



सम्पादकः

डॉ॰ कैलाशचन्द्र दवे



# चीरवन्मा संस्कृत संस्थान

पोस्ट बाक्स नं० ११३९ बाराणसी-२२१००१ (आरत)



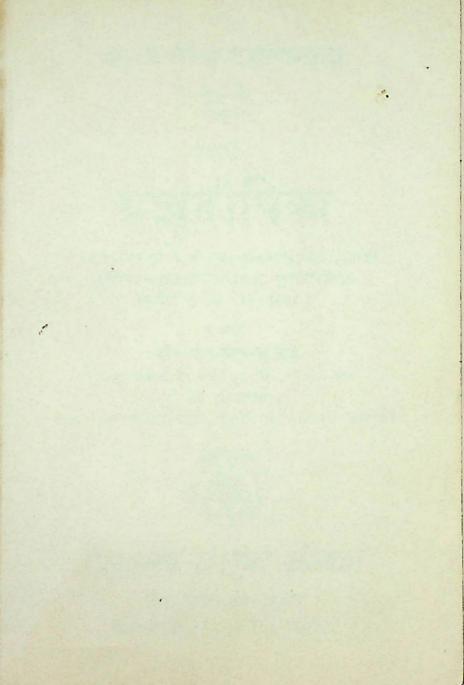



# काशी संस्कृत ग्रन्थमाता

503

स्मार्त्त-

# यज्ञदीपिका

[ यज्ञप्रयोजन-पुरश्चरण-पश्चाञ्ज-मण्डपपूजनादिहोम-देव-प्रतिष्ठा-न्यासान्तक्रमसंविलता, पूजनादिनियम निर्देशपरिशिष्ट चित्र सहिता ]

सम्पादकः

## डॉ॰ कैलाशचन्द्र दवे

व्याकरणाचार्यं, वेदाचार्यं, एम० ए०, पी-एच्० डी० वेद प्राघ्यापक संस्कृतविद्या धर्मविज्ञानसङ्काय, काशीहिन्द्विश्वविद्यालय, वाराणसी



# चोरवन्भा संस्कृत संस्थान

पोस्ट बाक्स नं० ११३९ वाराणसी-२२१००१ ( भारत ) प्रकाशक: चौखम्भा संस्कृत संस्थान, वाराणसी

मुद्रक : श्रीगोकुल मुद्रणालय, वाराणसी

संस्करण : प्रथम, वि० संवत् २०४६

मूल्य : २० ४०-००

ि चौखन्भा संस्कृत संस्थान, वाराणसी इस ग्रन्थ का परिष्कृत तथा परिवर्धित मूल पाठ एवं टीका, परिशिष्ट आदि के सर्वाधिकार प्रकाशक के अधीन हैं।

फोन : ६४,558

बन्य प्राप्तिस्थान चौखरभा विश्वभारती पोस्ट बाक्स नं० १०८४ चौक (चित्रा सिनेमा के सामने ) बाराणसी-२२१००१ (भारत ) कोन: ४४७६६ THE

# KASHI SANSKRIT SERIES 271

# **SMARTAYAJNADEEPIKA**

[The valued monograph is a scholarly work of performing ritual sacrifices, shows ways of incantating gods and goddesses, give details about the almanac of Hindu Astrology, describes various laws of worships, holocausts etc.

with full instructions and choiced appendices ]

Edited by

Dr. KAILASH CHANDRA DAVE
Vyakaranacharya, Vedacharya, M. A., Ph. D.
Senior Lecturer,
Faculty of Sanskrit Learning & Theology
Banaras Hindu University
Varanasi (U. P.)

#### CHAUKHAMBHA SANSKRIT SANSTHAN

Publishers and Distributors of Oriental Cultural Literature
P. O. Chaukhambha, Post Box No. 1139
Jadau Bhawan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane
VARANASI-221 001 (INDIA)

#### C Chaukhambha Sanskrit Sansthan, Varanasi

First Edition: 1990 Phone: 65889

Also can be had of
CHAUKHAMBHA VISVABHARATI
Post Box No. 1084
Chowk (Opposite Chitra Cinema)
VARANASI-221 001
Phone: 54766

Printers:
SRIGOKUL MUDRANALAYA
Gopal Mandir Lane,
Varanasi-221 001

# यज्ञदीपिका



# भूमिका

इस संसार में जन्म लेने वाला प्राणी विभिन्न योनियों को प्राप्त करता हुआ प्रत्येक योनि में विशेष रूप से सुख की लिप्सा कर दुख से मुक्त होना चाहता है। किसी सुख के न मिलने पर प्रयत्नपूर्वक उसको प्राप्त करता है। यत्किञ्चित् सुल प्राप्त होने पर उससे भी अधिक सुल प्राप्त करने के लिए अनवरत प्रयास करता है। मनुष्य में जैसे-जैसे ज्ञान का उत्कर्ष होता है वैसे-वैसे वह अत्यधिक सुख की कामना करता है। इस प्रकार उत्तरोत्तर नानाप्रकार के सुखों का उपभोग करता हुआ वह प्राणी हर्ष का अनुभव करता है। पशु-पक्षी हो या मनुष्य सबक्ती प्रायः यही स्थिति है। चालाक मनुष्य पाणी अपनी सुख-सुविधा के लिए सबसे आगे दौड़ लगाता है। दौड़ लगाकर थक जाने पर भी जब उसको अपने अभिल्षित फल की प्राप्ति नहीं होती है तो वह सोचता है कि केवल प्रत्यक्ष साघनों से ही इन्छित फल प्राप्त नहीं होता प्रत्युत और भी कोई अदृष्ट कारण इसमें अवस्य है। ऐसा मुर्ख मनुष्य इस अदृष्ट कारण को मात्र भाग्य की संज्ञा देकर उसके भरोसे रहकर अकर्मण्य भी हो जाता है। अहंकारी मनुष्य कभी-कभी अपनी वुद्धि से ऋहष्ट, अश्रुत एवं अप्रचलित साधनो से अपने साध्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है और उसके न प्राप्त होने पर दुःखी भी होता है। कभी वह विपरीत साधन को ही सही साधन मान कर अपनी कल्पनानुसार कुछ कर्म करता है इससे भी जब इष्ट फल की प्राप्ति नहीं होती तो फिर और अधिक दुखी होता है। किन्तु विवेकी ज्ञानवान्-मनुष्य देव नामक चेतन तत्त्व को अदृष्ट कारण मानकर विवेचन पूर्वक यह निश्चित करता है कि इस चेतन तत्त्व 'देव' की प्रसन्ता से ही अभिलंबित फल की प्राप्ति होती है। वह उस देवता की आराधना को ही सही साधन समझ कर उस देव-तत्त्व के स्वरूप, स्वभाव एवं गुणादिकों को जानने का प्रयत्न करता है। ध्यान, धारणा एवं तपस्यादि के द्वारा देव-तत्त्व के स्वरूप स्वभावादि का ज्ञान प्राप्तकर उसकी आराधना के लिए प्रवृत्त होता है। आराधना की प्रवृत्तियाँ यद्यपि विविध हैं किन्तु श्रुति एवं स्मृति के द्वारा निर्दिष्ट मार्ग की प्रवृत्ति ही श्रेष्ठ है। अतः इस प्रकार की प्रवृत्ति के द्वारा जो देवाराधन किया जाता है वही याग एवं यज्ञ है।

देवाराधन के लिए किये जाने वाले विभिन्न धार्मिक कमीं में यज्ञ ही श्रेष्ठतम कर्म है—"यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म" [ ज्ञात० त्रा० १।७।१।५ ] पूज्य एवं आराध्य होने के कारण वेद में देवता को भी यज्ञ के नाम से अभिहित किया गया है—"यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः" [मा. सं. २१।१६] अर्थात् एक चेतन तत्त्व किसी दूसरे उत्कृष्ट चेतन-तत्त्व के लिए जो यजन करता है, वही यज्ञ है।

प्राच्य वैदिक जगत् की यह मान्यता है कि सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान् एवं सर्वथा समर्थ परम पिता परमेश्वर ने भी अपने बृद्धि बल से इस यज्ञ-तत्त्व की सर्जना नहीं की अपितु अनादिनिधना भगवती श्रुति [वेद] का आश्रयण करके ही पूर्व कल्पानुसार इस कल्प में भी यज्ञादि पदार्थों को कल्पित किया "धाता यथापूर्वमकल्पयत्"। इसी श्रुति या वेद में समस्त संसार के मांगलिक साधन निहित हैं। इसी श्रुति ने संसार के हित के लिए विविध यज्ञों का विधान किया।

शनै:-शनै: जिस प्रकार सृष्टि एवं सृष्टि में साधनो का विकास हुआ और मनुष्य में उहापोह की कुशलता एवं चौद्धिक क्षमता का विस्तार हुआ वैसे ही यज्ञों का विधान भी विस्तृत होता गया। सृष्टि के आदि काल में भगवान् परमेष्ठी (प्रजापति ) के द्वारा अनुष्ठित प्रथम यज्ञ देवताओं को प्राप्त हुआ । देवताओं से ऋषियों को एवं ऋषियों से परम्परया हम भारतीयों को यह यज्ञ सम्पदा प्राप्त हुई । श्रीमद्भगवद् गीता में इस यज्ञ-तत्व की महिमा का स्पष्ट वर्णन किया गया है —

> अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः । यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥ गीता—अ० ३ रहो. १४

> सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापितः। अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्वप्टकामधुक्॥ गीता—अ०३ रहो. १०

यज्ञ के द्वारा ऐहिक तथा आमुष्मिक सब प्रकार की कामनाएँ पूर्ण होती है। प्राचीन काल से ही यज्ञ-कर्म के द्वारा मानव को उसके अभिलिषत फल की प्राप्ति होती रही है। कामनाओं को पूर्ण करने वाला यज्ञ ही एक उत्तम मार्ग है। चाही जाने वाली सब कुछ वस्तु यज्ञ में निहित है। अत-एव विभिन्न उक्तियाँ यज्ञ के सन्दर्भ में चरितार्थ हुईं—

"सर्वं यञ्चे प्रतिष्ठितम्।" "नह्यतोऽन्यः शिवः पन्था विशतः संस्ताविष्ट" "यञ्चार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः।" "यञ्चो वै विष्णुः।" इत्यादि।

प्राचीन काल में सोमयाग, वाजपेय, राजसूयादि याग श्रयः होते थे। वे श्रौत याग अत्यधिक नियम साध्य, श्रम साध्य एवं समय साध्य होने के कारण आज के आधुनिक व्यस्त समय में प्रायः क्वचित् कदाचित् ही होते हैं। स्मार्त यज्ञों में प्रायः समय एवं कर्त्ता का विशेष बन्धन न होने के कारण ये सामृहिक रूप से भी सरलता पूर्वक सम्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार

के स्मार्त यज्ञों की लोकिष्यता एवं इसकी अपेक्षा को दृष्टि में रखकर ही हमने स्मार्त यज्ञ दीपिका नामक प्रन्थ को याजकों के सामने प्रस्तुत किया है। यद्यपि विभिन्न यज्ञों एवं देव-प्रतिष्ठादि कर्मों को साझ सम्पन्न कराने हेतु बहुत सी यज्ञ-पद्धतियाँ एवं विविध निवन्ध प्रन्थ हैं, किन्तु वे सब पृथक्-पृथक् किसी एक यज्ञ के लिए ही उपयुक्त हैं। कर्मकाण्डप्रदीपादि कुछ ऐसे प्रन्थ हैं जिनमें प्रायः सभी यज्ञों का संप्रह है, किन्तु वे बृहत्काय एवं अत्यधिक मूल्य वाले हैं। इस स्मार्तयज्ञ दीपिका में प्रायः रुद्र, विष्णु, देवी, सूर्यादि देवों के यज्ञ सम्बन्धी आवश्यक कर्म-कलापों के साथ देव-प्रतिष्ठा सम्बन्धी आवश्यक कर्मों का भी विधान है। तत्तद्देवताओं के विशेष न्यास एवं सर्वदेव सामान्य न्यास भी याजको की सरलता के लिए दिये गयेहैं। प्रन्थ बहुत बृहत्काय न हो जाय इसलिए मन्त्रों का प्रतीक रूप में उल्लेख किया गया है।

अन्त में इस प्रन्थ के प्रकाशक चौलम्भा संस्कृत संस्थान के अध्यक्ष श्री मोहनदास गुप्त शतशः धन्यवाद के योग्य हैं, जिन्होंने सहर्ष इस प्रन्थ का प्रकाशन किया।

इस यन्थ के प्रकाशन में चौखम्भा संस्कृत संस्थान में कार्यरत पण्डित श्री गणपति शङ्कर जी त्रिपाठी का श्रम एवं सहयोग प्रशंसनीय है, जिन्होंने तत्परता के साथ शीष्ठातिशीष्ठ इसका प्रकाशन करवाया।

आशा है कि याजकगण एवं यज्ञ के जिज्ञासु जन इसको स्वीकार कर हमारी त्रुटियों की उपेक्षा करते हुए हमें अनुग्रहीत करेंगे।

दोषान्निरस्य गृह्णनतु सारमस्य मनीषिणः।

विद्वज्जनानुचर केलाशचन्द्र दवे

# विद्यत्सम्मत्यः

यज्ञानां दीपिकेयं जयित वुधवरैः श्रीद्वेवंशजातैः श्रीश्रीकैलाशचन्द्रैः समुपचितगुणा कर्मकाण्ड प्रवीणैः। स्मार्त्तानामानुपूर्वी विलसित पुरतः कर्मणां यामवेद्य मन्त्राभ्यासोड्ड्वलेभ्यो यजनविधिविदामप्रणीभ्यो यथावत्॥

## रेवाप्रसादो द्विवेदी

भू. पू. सङ्काय प्रमुखः सं. वि. ध. वि. सङ्काय काशी हिन्दू विश्व विद्यालय

विदितमेवैतत्सर्वेषां यद् भगवतो निश्वासभूतो वेदस्तावत् काण्ड-द्वयात्मकः। तत्र पूर्वाचार्यैः प्रथमं कर्मकाण्डस्यैव गणना कृताऽस्ति। यथैकं शुष्कं काष्टखण्डं कारुयन्त्रकर्मद्वारा संस्कृतं सत् काञ्चिद्विशिष्टां संज्ञां प्राप्य बहुमूल्यं जायते तथैव कर्मकाण्डानुष्ठानेन संस्कृतशरीरः पुमान् ज्ञानकाण्डस्याधिकारी भवति।

श्रुत्या प्रतिपादितेषु कर्त्तव्यभूतेषु नानाकर्मसु "यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म" [ श. त्रा. १।७।१।४ ] इति श्रुत्येव यज्ञकर्मणः श्रेष्ठतमत्त्वं प्रतिपादितम्। यज्ञश्च जनतायाः कल्याणाय कल्पत इति निर्विवादम्। तथा च श्रुतिः—

"यज्ञोऽपि तस्यै जनतायै कल्प्यते [ ऐ. त्रा. १।२।३ ]

यद्यपि यज्ञादिकं कर्म सम्पादितुं बह्वचः पद्धत्यो प्रन्थाश्च सन्ति परं तथापि विष्ण्वादिदेवानां यज्ञपद्धत्यो देवप्रतिष्ठादिविषयाश्च नैकस्मिन्नल्प-काये प्रन्थे साकल्येन सारल्येन च सम्पादिताः समुपलभ्यन्ते। विष्ण्वादिदेवानां यज्ञपद्धत्यश्च पृथग्भृताः सन्ति।

अतः सौविध्येन स्मार्त्तयज्ञकर्माणि देवप्रतिष्ठादिकर्माणि च सम्पाद-यितुं तद्विदां प्रेप्सावतां याज्ञिकानाक्च साहाय्यार्थं हिन्दू विश्वविद्यालय-स्थवेदविभागीयेन वेदप्राध्यापकेन पण्डित श्रीकेंलाशचन्द्रद्वे महाभागेन सम्पादिता "स्मार्त्तयज्ञदीपिका" प्रकाश्यत इति विज्ञाय सुभृशं तुष्यामि । द्वेमहोद्यस्य प्रयासः सफलो भविष्यतीत्याशासे ।

श्री रामनाथमिश्रः

[ सारस्वतः ] घसपाठी

#### ग्रन्थसम्पादन प्रशस्तिः

वेद कर्मकाण्ड एवं व्याकरणशास्त्र के प्रथितयश विद्वान् तथा काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के वेद्विभाग के विरष्ट व्याख्याता डॉ. कैलाशचन्द्रद्वे महोद्य ने कुछ वर्ष पूर्व "प्रह्रशान्ति प्रयोगपद्धतिः" का संपादन किया था जो लोक में अत्यन्त उपयोगी रहा। उनका द्वितीय सम्पादित प्रन्थ "स्मार्त यज्ञ दीपिका" प्रकाशित हो रहा है। अत्यन्त प्रसन्नता का विषय है कि आपने इस प्रथ में पुरश्चरणादि प्रयोग, मण्डप पूजन, विष्णु शिव गणेश सूर्य लद्मी आदि प्रधान देवताओं की याग विधि आवरण-न्यासादि सहित संगृहीत किया है जो अपने में अपूर्व है।

भारत में एवं भारत से बाहर भी कर्मकाण्ड के चेत्र में प्रत्यक्ष कार्य करने वाले विद्वानों कें लिए यह संप्राह्य प्रन्थ है। मुक्ते विश्वास है कि आपका यह प्रयास सफल होगा। आगे भी आपके द्वारा अनेक कृतियों का संपादन तथा प्रकाशन होता रहे यही इस प्रसंग में मेरी शुभकामना है।

डॉ. विश्वनाथ वामन देव

धनपाठी, वेदाचार्य वेद विभागाध्यक्ष, काशी हिंदू विश्वद्यालय

# विषयसूची

# प्रथमः परिच्छेदः

| विषय:                    | वृष्ठ | विषयः                       | वृष्ठ      |
|--------------------------|-------|-----------------------------|------------|
| भूमिका                   |       | सङ्कल्पः                    | ₹४         |
| विदुषां सम्मतयः          | ሂ     | गणपति पूजनम्                | 34         |
| लक्ष्मो विनायकपुरश्चरणम् | १     | कलशस्थापनम्                 | ₹७         |
| भूतशुद्धिः भूगुद्धिः     | ४     | पुण्याह <mark>वाचनन्</mark> | ₹⊑         |
| प्राण प्रतिष्ठा          | પ્ર   | अभिषेकः                     | ४१         |
| अन्त मत्तिकान्यासः       | 5     | मण्डप प्रतिष्ठा             | ४१         |
| बहिर्मात्रिकान्यासः      | १०    | मातृका पूजनम्               | 8.8        |
| कलामात्काः               | ११    | वसोर्द्धारा पूजनम्          | <b>አ</b> ጸ |
| पुरश्चरण जपविधिः         | \$ \$ | नान्दीश्राद्धप्रयोगः        | 88         |
| महासृत्युञ्जयजपविधिः     | १५    | आचार्यादिवरण <b>म्</b>      | ४७         |
| प्रायश्चित्तम्           | १७    | मण्डप प्रवेशः               | 85         |
| व्याहृतिहोमः             | २३    | वास्तु पूजनम्               | ५०         |
| प्रायश्चित्ताहुतयः       | 58    | मण्डप पूजनम्                | - X8       |
| प्रायश्चित्तशेषः         | २४    | सर्वतोभद्रपूजनम्            | ४८         |
| नूतनयज्ञोववोतधारणविधिः   | २६    | अग्निस्थावनम्               | Ęo         |
| मधुपकं:                  | २=    | ग्रह पूजनम्                 | ६१.        |
| जलयात्रा                 | 38    | योगिनी पूजनम्               | ६४         |

( 88 )

| विषय:                  | पृष्ठ | विषयः                     | पृष्ठ |
|------------------------|-------|---------------------------|-------|
| क्षेत्रपाल पूजनम्      | ६५    | पूर्णाहुतिः, वसोद्धारा    | ७१    |
| कुशकण्डिका प्रयोगः     | ६७    | श्रेयोदानम्               | ७२    |
| च्याहृतिहोमः, नवाहुतयः | इह    | दक्षिणा-गोदानादिसङ्कल्पाः | €७    |
| दशदिक्पालबिलः          | 90    | अभिषेकः, विसर्जनम्        | ७४    |

इति प्रथमः परिच्छेदः

----

## द्वितीयः परिच्छेदः

| विष्णोः पूजनविधिः          | ७५  | एकादशन्यासाः        | 388 |
|----------------------------|-----|---------------------|-----|
| विष्णोरङ्गपूजा, पीठपूजनश्व | ७७  | दुर्गापूज,प्रयोगः   | १२५ |
| <b>अ</b> ग्न्युत्तारणम्    | 50  | आवरणपूजा            | 883 |
| विष्णोरावरणार्चनम्         | 50  | कूष्माण्ड बलिदानम्  | 388 |
| होमात्मक हद्र प्रयोगः      | 58  | सूर्यंपूजनविधिः     | १५३ |
| रुद्रहोमस्वाहाकाराः        | १०४ | आवरणपूजा            | १५७ |
| विष्णुयागेहोमविधिः         | ११४ | सूर्यंसूक्तहोमविधिः | १६० |
| दुर्गापूजाप्रयोगसङ्ग्रह्यः | ११८ |                     |     |

इति द्वितीयः परिच्छेदः

--00;00:--

( १५ )

# प्रतिष्ठाप्रयोगात्मकस्तृतीयः परिच्छेदः

| विषय:                         | वृष्ठ | विषय:                  | वृब्ठ |
|-------------------------------|-------|------------------------|-------|
| कर्मं कुटी                    | १६६   | कूर्मंशिलाद्यघिवासनम्  | १६५   |
| जलधिवासः अन्नाधिवासः          | १६६   | त्रासादस्नपनविधिः      | १६६   |
| देवस्नपनविधिः                 | १६=   | प्रासादेन्यासः         | १६५   |
| शयाधिवासः                     | १७६   | प्रासाद शिखर प्रतिष्ठा | 338   |
| शिवादिदेवानां मूर्तिन्यासाः   | १६८   | प्रासादोत्सर्गः        | 200   |
| निद्राकलशस्थापनम्             | 939   | अचलप्रतिष्ठाविधिः      | २०१   |
| मूर्तीशाः                     | £3\$  | प्राणप्रतिष्ठा         | २०४   |
| शान्तिकपौष्टिकमन्त्राः        | १८३   | प्रतिष्ठा होमः         | २०६   |
| पञ्चकुण्डी, नवकुण्डी होमक्रमः | 888   | अवभृषस्नानप्रयोगः      | २०७   |

### परिशिष्टम्

| पूजाहोमानुक्रमः  | २११ | पञ्चायतन देवतास्थापन प्रकारः | २१४ |
|------------------|-----|------------------------------|-----|
| वस्त्रधारणविचारः | २१२ | पुरुषसूक्तेन पूजाक्रमः       | २१४ |
| दीपस्थापनविचारः  | २१२ | अष्टाङ्गोऽर्घः               | २१४ |
| आचमनम्           | २१३ | पञ्चगव्यम्                   | २१५ |
| घण्टानादः        | २१३ | सौभाग्य द्रव्याणि            | २१५ |
| पञ्चायतनदेवता-   | २१३ | उद्वतंनम्                    | २१५ |
| स्थापन विचारः    | २१३ | कौतुक द्रव्याणि              | २१५ |

| विषयः                              | पृष्ठ | विषयः                       | वृष्ठ       |
|------------------------------------|-------|-----------------------------|-------------|
| पुष्पार्पण-निर्माल्यापनोदनविधः २१५ |       | स्रुवलक्षणम्                | २१६         |
| वज्यंपुष्पाणि                      | २१६   | स्रुवधारणप्रमाणम्           | २२०         |
| प्रतिमास्नानविचारः                 | २१६   | प्राणायामप्रकारः            | २२०         |
| नाममन्त्रलक्षणम्                   | २१६   | नवसिमधः समिल्लक्षणञ्ज       | २२०         |
| जपनियमाः                           | २१६   | कुशभेदः                     | २२०         |
| देवभेदेनवर्ज्यं द्रव्याणि          | २१७   | यज्ञीयवृक्षाः               | २२१         |
| देवप्रतिमा प्रतिष्ठाविचारः         | २१७   | कमंविशेषे अग्निनामानि       | २२१         |
| षोऽणोपचाराः                        | २१७   | व्यक्तिधमने साधनानि         | <b>२</b> २२ |
| पञ्चोपचाराः                        | २१८   | अग्निजिह्वानामानि           | २२२         |
| पञ्चरत्नानि                        | २१८   | जिह्नं ककरणम्               | २२२         |
| पञ्चपल्लवानि                       | २१८   | अग्निस्बरूपम्               | २२२         |
| सप्तधान्यानि                       | २१८   | ग्रहहोमसंख्या               | २२३         |
| अष्टादशधान्यानि                    | २१८   | द्रव्याणांप्रतिनिधयः        | २२३         |
| समिधा प्रमाणम्                     | २१८   | मृगीमुद्रालक्षणम्           | २२३         |
| पवित्रलक्षणम्                      | 388   | पवित्रत्यागद्यारणयोविचारः   | २२३         |
| पवित्र प्रयोजनम्                   | २१६   | जपलक्षणानि                  | २२४         |
| प्रोक्षणीलक्षणम्                   | २१६   | नमस्कारविचारः               | २२४         |
| आज्यस्थालीलक्षणम्                  | २१६   | कर्मान्तेब्राह्मणभोजनसंख्या | २२४         |
| ंचं रस्थाली लक्षणम्                | २१६   |                             |             |

#### ॥ श्री मङ्गलमूर्त्तये नम। ।:

# यज्ञदीपिका

रक्तो रक्ताङ्ग रागांशुक कुसुमयुत स्तुंदिलश्चन्द्रमौले-र्नत्रंर्युक्तस्त्रिभिर्वामन करचरणो बीजपुष्पान्तनासः॥ हस्ताग्रक्षृप्तपाशांकुशरद वरदो नागवक्त्रोऽहिभूषो-देवः पद्मासनो नो भवतु सुरनुतो भूतये विघ्नराजः॥

इति शिखाबन्धनम्। 'अथ दिग्बन्धः' अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता-भूमिसंस्थिताः । ये भूता विष्नकर्त्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया । अप-कामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतोदिशम्। सर्वेषामिवरोधेन ब्रह्मकर्म समारभे। तीक्ष्णदंष्ट्र महाकाय कल्पान्तदहनोपम। भैरवाय नम-स्तुभ्यमनुज्ञां दातुमहैसि। 'तालत्रयकरणम्' सर्वभूतानिवारकाय शाङ्गिय सशराय सुदर्शनायाऽस्त्रराजाय हुं फट् स्वाहा। (अनेन मन्त्रेण तालत्रयं कृत्वा)। (स्वस्य परितः सर्वेदिक्षु) अस्त्रमुद्रां प्रदर्शयेत्। (ततः स्वदक्षिणभागे)। ॐ गुरुम्यो नमः। ॐ परमरुम्यो नमः। ॐ परमेष्ठीगुरुम्यो नमः। ॐ पूर्वसिद्धेभ्यो नमः। ॐ
आचार्येभ्यो नमः। (स्ववामभागे) ॐ गणेशाय नमः। ॐ दुर्गायै
नमः। ॐ क्षेत्रपाल।य नमः। ॐ योगिनीभ्यो नमः। ॐ क्षेत्रशाय नमः । 'भूमिताडनम्' अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमिसंस्थिताः । ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया। अपकामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतोदिशम् । सर्वेषामिवरोधेन भूशुक्र्यादि समारभे । स्व-वामपार्षणना (त्रिवारं भूमि ताडयेत्)। 'भूशुद्धिः' भूरसीत्यस्य प्रजा-पतिऋषः। मातृका देवता। प्रस्तारपङ्क्तिश्छन्दः। भूशुद्धौ विनि-योगः। भूमी हस्तौ कृत्वा। (पश्चाद्वयात्तद्यथा)--ॐ भूरसि भूमिरस्यदितिरसि व्विश्यधाया व्विश्यस्य भुवनस्य घर्त्री। पृथिवी द्यच्छ पृथिबीन्द्रध्तः पृथिवीम्माहिध्सीः । "भैरवनमस्कारः'-ै-यो भूतानामित्यस्य कौण्डिन्य ऋषिः। नारायणो देवता। अनुष्टुप् छन्दः । भैरवनमस्कारे विनियोगः -- ॐ यो भूतानामधिपतिर्थ्य सिम्म-ल्लोकाऽअधिविश्रताः । यऽईशे महतो महाँस्तेन गृह्णामि स्वामहम्मिय गृह्णामि त्वामहम् । इति भूशुद्धिः ।

अथ 'भूतशुद्धिः'—( मूलाधारात्समृत्थाप्य कुण्डलीं परदेवताम् । सुषुम्नामार्गमाश्रित्य ब्रह्मरन्ध्रगतां स्मरेत् । जीवं ब्रह्मणि संयोज्य हंसमन्त्रेण साधकः । ) ॐ हंसः सोऽहम् । 'मातृकोपसंहारः' स च । 'क्ष' लयो 'ह' कारे । 'ह' लयः 'स' कारे । 'स' लयः 'प' कारे । 'प' लयः 'घ' कारे । 'प्र' लयः 'क्ष' कारे । (इत्यादि प्रकारेण अकार-पर्यन्तं 'लयं' भावियत्वा । अकारः सहस्राम्बुजे ब्रह्मरन्ध्रे परमात्मिन

'लयम्' गत इति भावयेत्।) तच्च भावनम् ॐ 'क्ष' कारम् 'ह' कारे उपसंहरामि । ॐ 'ह' कारम् 'स' कारे उ ३० । ॐ 'स' कारम् 'ष' कारे उप । ॐ 'ष' कारम् 'श' कारे उप । ॐ 'श' कारम् 'व' कारे उप०। ॐ 'व' कारम् 'ल' कारे उप०। ॐ 'ल' कारम् 'र' कारे उप०। ॐ 'र' कारम् 'य' कारे उप०। ॐ 'य' कारम् कारे उपः। ॐ 'म' कारप् 'भ' कारे उपः। ॐ 'भ' कारम् 'व' कारे उप । ॐ 'व' कारम् 'फ' कारे उप । ॐ 'फ' कारम् कारे उप । ॐ 'प' कारम् 'न' कारे उप । ॐ 'न' कारम् 'घ' कारे उप । ॐ 'घ' कारम् 'द' कारे उप । ॐ 'द' कारम् 'थ' कारे उप । ॐ 'थ' कारम् 'त' कारे उप । ॐ 'त' कारम् 'ण' ॐ 'ण' कारम् 'ढ' कारे उप०। ॐ ढ' कारम् 'ड' कारे उप०। कारे उप०। ॐ 'ड' कारम् 'ठ' कारे उप । ॐ 'ठ' कारम् 'ट' कारे उप०। ॐ 'ट' कारम् 'त्र' कारे उप०। ॐ 'त्र' कारम् 'झ' ॐ 'झ' कारम् 'ज' कारे उप०। ॐ 'ज' कारम् 'छ' कारे उप०। ॐ 'छ' कारम् 'च' कारे उप । ॐ 'च' कारम् 'ङ' कारे उप०। ॐ 'झ' कारम् 'घ' कारे उपः। ॐ 'घ' कारम् 'ग' कारे उप०। कारे उप०। ॐ 'ग' कारम् 'ख' कारे उप । ॐ 'ख' कारम् 'क' ॐ 'क' कारम् 'अः' कारे उप॰ । ॐ 'अः' कारम् 'अं' कारे उप०। ॐ 'अं' कारम् 'औ' कारे उप॰ । ॐ 'औ' कारम् 'ओ' कारे उप०। कारे उप । ॐ 'ओ' कारम् 'ऐ' कारे उप । ॐ 'ऐ' कारम् 'ए' कारे उप । ॐ 'ए' कारम् 'लृ' कारे उप । ॐ 'लृ' कारम् 'लृ' कारे उप०। ॐ 'लृ' कारम् 'ऋ' कारे उप०। ॐ 'ऋ' कारम् 'ऋ' कारे उप०। ॐ 'ऋ' कारम् 'ऊ' कारे उप०। ॐ 'ऊ' कारम् 'उ' ॐ 'उ' कारम् 'ई' कारे उप । ॐ 'ई' कारम् 'इ' कारे उप०। ॐ 'इ' कारम् 'आ' कारे उप०। ॐ 'आ' कारम् 'अ' ॐ 'अ' कारः' ( सहस्रदलाम्बुजाकारे ब्रह्मरन्ध्रे पर-मात्मनि 'लयम्' गत इति भावयेत् ), 'भूतोपसंहारः'--( पादादि-जानुपर्यन्तं चतुष्कोणं सवज्रकम् । लम्बीजाढ्यं स्वर्णवर्णं स्मरेदविन-मण्डलम् । जान्वोरानाभि चन्द्रार्धनिभं पद्मद्वयाकृति । वँ वीजयुक्तं

श्वेताभं में सोमं मण्डलं स्मरेत्। नाभेर्ह् दयपर्यन्तं त्रिकोणं स्वस्ति-कासनम्। र वीजेन युतं रवतं स्मरेत्पातकमण्डलम्। हृदो भ्रूमध्य-पर्यन्तं वृत्तं षड्बिन्दुलाञ्छितम्। यँ बीजयुक्तं धूम्राभं वायव्यं मण्डलं (नभस्वत् ) स्मरेत् । आब्रह्मरन्ध्र भूमध्याद्वृतं स्वच्छं मनो-हरम् । हँ वीजयुक्तमाकाशमण्डलं च विचिन्तयेत् । एवं भूतानि संचिन्त्य प्रत्येकं प्रविलापयेत् । भुवं जले जलं वह्नौ विह्न वायौ नभ-स्यगुम् । विलाप्य 'खमहङ्कारे' महत्तत्वेप्यहंकृतम् महान्तं प्रकृतौ मायामात्मिन प्रविलापयेत् । शुद्धमिन्नन्मयो भूत्वा चिन्तयेत्पाप-पूरुषम् । वामकुक्षिस्थितं कृष्णमङ्गुष्ठषरिमाणकम् । विप्रहत्याशिरो-युवतं कनकस्तेयबाहुकम्। मदिरापानहृदयं गुरुतल्पकटोयुतम्। तत्संयोगिपदद्वन्द्वमुपपातकरोमकम्। स्वङ्गचर्मघरं दुष्टमघोवक्त्रं च दु:सहम्। वायुबीजं स्मरन्वायं सम्पूर्येनं विशोषयेत् यथा--यँ, यँ, (१६) वारं जिपत्वा)। विद्विबीजं (स्मरिन्नत्यं निर्देहेत्पापपूरु-रँ, रँ, रँ, रँ, रँ, रँ, (इति चतुःषिट (६४) वारं जपयित्वा) ाँ वायुबीजेन (तद्रक्षां बहिनिष्कास्य यत्नतः)। यँ, ( इति द्वात्रिशद्वारं ( ३२ ) जिपत्वा )। सुघावीजेन (देहोत्थं भस्म संप्लावयेत्सुधी: )। वँ, वँ, वँ, वँ, वँ, वँ, वँ, जिपत्वा )। भूबीजेन ( घनीकृत्य भस्म तत्कनक।ण्डवत् ) लँ, लँ, लँ, वारं जिपत्वा । विशुद्धमुकुराकारं ब्रह्मरन्ध्रगतं स्मरेत् । आकाशा-दीनि भूतानि पुनरुत्पादयेत्ततः । अखण्डं ब्रह्म तस्मात्स्यात्प्रेरकः पुरुष-स्तथा। प्रकृतेर्महदाकारस्ततोऽहं त्रिगुणात्मकः। तस्माद्वा एतस्मा-

दातमन आकाशः सम्भूतः । आकाशाद्वायुः । वायोरिग्नः । अग्नेरापः । अद्भयः पृथिवी । पृथिव्या ओषधयः । ओषधीम्योऽन्नम् । अन्नाद्वेतः । रेतसः पुरुषः । स वा ऽएष पुरुषोऽन्नरसमयः हँ सः सोऽहम् । कुण्डली-जीवमादाय परसङ्गात्सुधामयीम् । संस्थाप्य हृदयाम्भोजं मूलाधार-गतं स्मरेत् । इति भूतशुद्धिः ।

अथ 'प्राणप्रतिष्ठाः'—अस्य श्रीप्राणप्रतिष्ठामन्त्रस्य । ब्रह्मविष्णु-महेश्वरा ऋषयः । ऋग्यजुःसामानि छन्दांसि । जगत्सृष्टिः प्राणशक्ति-र्देवता। आँ वीजम्। हीँ शक्तिः। क्रोँ कीलकम्। प्राणप्रतिष्ठापने विनियोगः--ॐ ब्रह्मविष्णुमहेश्वरऋषिम्यो नमः शिरसि। ऋग्य-जुःसामच्छन्दोभ्यो नमः मुखे। जगत्सृष्टचै प्राणशक्तयै नमः हृदये। आँम् बीजाय नमः लिङ्गे। ही शक्तये नमः पादयोः। को कीलकाय नमः सर्वाङ्गेषु। एवं न्यासं कृत्वा। ॐ अँ, कँ, खँ, गँ, घँ, ङँ, आँ पृथिव्यत्तेजोवाय्वाकाशात्मने अङ्गुष्ठाभ्यां नमः । ॐ इँ, चँ, छँ, जँ, इँ, जँ, ईँ, शब्दस्पर्शरूपरसगन्धात्मने तर्जनीम्यां नमः। ॐ उँ, टँ, ठँ, डँ, ढँ, णँ, ऊँ, त्वक्चक्षुःश्रोत्रजिह्वान्नाणाऽत्मने मध्यमाम्यां नमः । ॐ एँ, तँ, थँ, दँ, घँ, नँ, ऐँ, वाक्पाणिपादपायूपस्थात्मने अनामिकाभ्यां नमः । ॐ ओँ, पँ, फँ, बँ, भँ, मँ, औँ बचनादान-गतिविसर्गानन्दाऽत्मने कनिष्ठिकाभ्यां नमः । ॐ अँ, यँ, रँ, लँ, वँ, घँ, षँ, सँ, हँ, क्षँ, अः मनोबुद्धचहङ्कारचित्तविज्ञानात्मने 'करतलकर-पृष्ठाभ्यां नमः। एवं हृदयादि। (नाभेरारम्य पादान्तम्। 'आं' इति) पाशवीजम्। हृदयादारभ्य नाभ्यन्तं 'हीं" इति। शक्तिबीजम्। (मस्तकादारभ्य हृदयान्तम्) 'ऋते" इति, अङ्कुशवीजम् न्यसेत्। अथ 'ध्यानम्'-रक्ताम्भोधिस्थपोतोल्लसदरुणसरोजाधिरूढा कराब्जैः पाशं कोदण्डमिक्षूद्भवमथ गुणमप्यङ्कुशं पञ्चबाणान्। बिभ्राणा-सृक्कपाल त्रिनयनलसिता पीनवक्षोकहाढ्या देवी बालार्कवर्णा भवतु मुखकरी प्राणशक्तिः परा नः। (शिरसि तथा हृदि करं दत्त्वा) ॐ आँ, हीं, कों, यं, रं, लं, वं, शं, षं, सं, हं, सः सोऽहम् प्राणा इह प्राणाः। उँ आँ, हीँ, कोँ, यँ, रँ, लँ, वँ, शँ, षँ, सँ, हँ, सः जीव इह स्थितः।

'अथान्तर्मातृकान्यासाः'-अस्य श्रीअन्तर्मातृकामत्र्त्रस्य । ब्रह्मा ऋषिः। मातृका सरस्वती देवता। गायत्री छन्दः। हलो बीजानि। स्वराः शक्तयः । 'क्षं' कीलकं । मातृकान्यासजपे विनियोगः-अं ब्रह्म-ऋषये नमः आं शिरिस । इं गायत्रीछन्दसे नमः ईं वदने । उं मातृ-कासरस्वतीदेवताये नमः ऊं हृदये। एं हल्म्यो वीजेम्यो नमः ऐं गुह्ये। ओं स्वरशक्तिभ्यो नमः औं पादयोः। अं, क्षं कीलकाय नमः अः सर्वाङ्गिषु । इति मातृकाऋष्यादिन्यासाः । ॐ अँ, कँ, खँ, गँ, घँ, डँ, आम् अङ्गुष्ठाम्यां नमः। ॐ इँ, चँ, छँ, जँ, झं, जँ, ईँ तर्जनी-म्यां नम: । ॐ उँ, टँ, ठँ, डँ, ढँ, णँ, ऊँ मध्यमाभ्यां नम: । ॐ एँ, ते, थे, दे, घे, ने, ऐ अनामिकाभ्यां नमः । ॐ अ, ओ, पे, फे, वे, भे, में, औँ कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ अँ, यँ, रँ, लँ, वँ, शँ, षँ, सँ, हँ, अः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। एवं हृदयादि। अथ 'ध्यानम्' पञ्चा-श्चित्विभाष्य मुखदोह त्पद्मवक्षस्थलां भास्वन्मौलिनिबद्धचन्द्र-शकलामापीनतुङ्गस्तनीम्। मुद्रामक्षगुणं सुधाढचकलशं विद्यां च हस्ताम्बुर्जेविश्राणां विशदप्रभां त्रिनयनां वाग्देवतामाश्रये। (ततो दक्षिणकनिष्ठिकायाः आद्यं पर्वारम्य वामाङ्गुष्ठाद्यपर्वपर्यन्तं षोडशसु पर्वसु षोडश स्वरान्विन्यस्य वामतर्जनीमारभ्य दक्षिणतर्जन्यन्त-मङ्गुल्यग्रेषु चतुरश्चतुरो वर्णान् क्रमेण कादिसान्तान्विन्यस्या-ङ्गुष्ठयोः "हलौ" सर्वाङ्गुल्यग्रेषु क्षकारं विन्यसेत् ) यथा—ॐ अँ, आँ, इँ, ईँ, उँ, ऊँ, ऋँ, ऋँ, लूँ, लूँ, एँ, ऐँ, ओँ, औँ, औँ, अँ, अः।

क, ख, ग, घ, छ, । च, छ, ज, झ, प, । ट, ठ, ड, ढ, ण, । त, थ, द, घ, न, । प, फ, व, भ, म, । य, र, ल, व, भ, ष, ए, स, ह, ळ, को, इत्युक्त्वा पुनः पूर्वोक्तं मातृकान्यासं कुर्यात् )। ॐ थ, था, इ, ई, उ, उ, उ, ऋ, ऋ, ल, ल, ए, ऐ, था, था, था, थ, थः इति घोडश-पत्रके कण्ठे। ॐ क, ख, ग, घ, इ, च, च, छ, ज, झ, प, ट, ठ, इति द्वादशपत्रके हृदि। ॐ ड, ढ, ण, त, थ, द, घ, न, प, फ, इति दश-पत्रके नाभौ। ॐ व, भ, म, य, र, ल, इति घटपत्रके लिङ्गे। ॐ व, श, ष, स, इति चतुष्पत्रके गुदे। ॐ ह, क्ष, हिपत्रके भवोर्मघ्ये। 'अथ घ्यानम्' आधारे लिङ्गनाभौ प्रकटितहृदये तालुमूले ललाटे द्वे पत्रे घोडशारे दिदशदशदशदले द्वादशाई चतुष्के। व।सान्ते बालमघ्ये ड-फ-क-ठसहिते कण्ठदेशे स्वराणां ह, क्ष, तत्त्वार्थयुक्तं सकलदलगतं वर्णक्षं नमामि।। १।।

# इति अन्तर्मातृकाः ॥

अथ 'बिहमितृकाः' ॐ अँनमः केशान्ते। ॐ आँनमः मुखे।
ॐ इँनमः दक्षिणनेते। ॐ ईँ नमः 'वामनेते। ॐ उँनमः दक्षिणकर्णे। ॐ ऊँनमः वामकर्णे। ॐ ऋँनमः दक्षिणनासापुटे। ॐ ऋँ
नमः वामनासापुटे। ॐ लूँ नमः दक्षिणगण्डे। ॐ लूँ नमः वामगण्डे।
ॐ एँनमः ऊर्व्वाद्धे। ॐ एँनमः अधरोद्धे। ॐ औँनमः ऊर्ध्वदन्तपङ्क्तौ। ॐ औँ नमः अधोदन्तपङ्क्तौ। ॐ अँनमः मूह्नि।
ॐ अः नमः आस्ये। ॐ कँनमः दक्षिणवाहुमूले। ॐ खँनमः दक्षिणकर्पूरे। ॐ गँनमः दक्षिणमणिबन्धे। ॐ चँनमः दक्षिणकराङ्लिमूले। ॐ इँनमः दक्षिणकराङ्गुल्यग्रे। ॐ चँनमः वामवाहुमूले।
ॐ छँनमः वामकर्पूरे। ॐ जँनमः नमः वाममणिवन्धे। ॐ झँनमः
वामाङ्गुलिमूले। ॐ जँनमः वामकराङ्गुल्यग्रे। ॐ टँनमः दक्षिणपादमूले। ॐ ठँनमः दक्षिणजानुनि। ॐ डँनमः दक्षिणपादाङ्गुल्यग्रे।
ॐ तँनमः वामपादाङ्गुलिमूले। ॐ णँनमः दक्षिणपादाङ्गुल्यग्रे।
ॐ तँनमः वामपादमूले। ॐ थँनमः वामजानुनि। ॐ दँनमः वामगुल्फे। ॐ घँनमः वामपादाङ्गुलिमूले। ॐ नँनमः वादापादाङ्गु-

त्यग्रे। ॐ पँनमः दक्षिणकु श्री। ॐ फँनमः वामकु क्षी। ॐ वँनमः पृष्ठे। ॐ मँनमः नाभौ। ॐ मँनमः उदरे। ॐ यँ त्वगात्मने नमः हृदि। ॐ रँ असृगात्मने नमः दिक्षणांसे। ॐ लँ मांसात्मने नमः ककु दि। ॐ वँ मेदात्मने नमः वामांसे। ॐ शँ अस्थ्यात्मने नमः हृदयादि वामहस्ताग्रान्तश्। ॐ षँ मज्जात्मने नमः दिक्षणपादाग्यान्तम्। ॐ सँ शुक्रात्मने नमः हृदयादि पादान्तम्। ॐ हुँ आत्मश्तास्तम् । ॐ हुँ आत्मश्तास्तम् । ॐ हुँ यात्मश्चात्ममे नमः हृदयादि जठरे। ॐ छ जीवात्मने नमः नाभ्यादि हृदयात्मम् । ॐ हुँ परमात्मने नसः हृदयादि मस्तकान्तम्। ॐ छन्दः पुरुषाय नमः शिरसि। इति बहिर्मातृकाः। 'अर्पणम्' अनेन यथाश्चात्मश्चा कृतेन भूशुद्धिभूतशुद्धिप्राणप्रतिष्ठान्तर्मातृकावहिर्मातृकान्यासाख्येनकर्मणा अमुकर्माङ्गदेवतास्वरूपो परमेश्वरः प्रीयतांन मम । ॐ तत्सद्ब्रह्मापंणमस्तु।

इति भूशुद्धिभूतशुद्धिप्राणप्रतिष्ठान्तर्मातृका वहिर्मातृका न्यास प्रयोगः।



# अथ लक्ष्मोविनायकमन्त्राङ्गभृतविघ्नेशादि-

#### कलामातृकान्यासः

तद्यथा—सङ्कल्पः—-ॐ अस्य श्री विघ्नेशादि कलामातृकान्या-सस्य गणकऋषिः निचृत् गायत्री छन्दः विनायकोदेवता हलो वीजानि स्वराः शक्तयः मम सर्वेष्टसिद्धये न्यासे विनियोगः।

अथ पडक्नन्यासः—ॐ गां हृदयाय नमः । ॐ गीं शिरसे स्वाहा । ॐ गूं शिखाये वषट् । ॐ गें कवचाय हुम् ॐ गौं नेत्रत्रयाय वषट् । ॐ गः अस्त्राय फट् ।

#### ॥ घ्यानम् ॥

ॐ गुणांकुशवराभीति पाणि रक्ताब्जहस्तया। प्रिययालिङ्गितं रक्तं त्रिनेत्रं गणपं भजे।।

अथ कलान्य।सः—१. ॐ अं विघ्नेश्वाहीम्यां नमः ललाटे। २. ॐ आं विघ्नराजश्रोम्यां नमः मुखवृत्ते। ३. ॐ इं विनायकपुष्टिम्यां नमः दक्षिणनेत्रे। ४. ॐ इं शिवोत्तमशान्तिम्यां नमः वामनेत्रे। ४. ॐ उं विघ्नकृत्स्वस्तिम्यां नमः दक्षिणकर्णे। ६. ॐ ऊं विघ्नकृत्नं सरस्वतीम्यां नमः वामकर्णे। ७. ॐ ऋं गणस्वाहाम्यां नमः दक्षिणनासापुटे। ६. ॐ ऋं एकदन्तसुमेधाम्यां नमः वामनासापुटे। ६. ॐ लृं द्विदन्तकान्तिम्यां नमः दक्षिणगण्डे। १०. ॐ लृं गजवकत्रनामिनीम्यां नमः वामगण्डे। ११. ॐ एं निरंजनमोहिनीम्यां नमः उद्यां नमः अधरोष्ठे। १३. ॐ ओं शंकुकर्णं- उद्यां नमः अधरोष्ठे। १३. ॐ ओं शंकुकर्णं- जवालिनीम्यां नमः अधोदन्तपंक्तौ। १४. ॐ अं वृषभघ्त्रज नन्दाम्यां नमः शिरसि। १६. ॐ अः गणेशसुरेशीम्यां नमः मुखे। १७. ॐ कं गजेन्द्रकामरूपिणीम्यां नमः दक्षिणवाहुमूले। १८. ॐ खं शूर्पकर्णो- माम्यां नमः दक्षिणकर्पूरे। १६. ॐ गं त्रिलोचनतेजोवतीम्यां नमः दक्षिणमण्डन्थे। २०. ॐ वृषम्बोदरसत्याम्यां नमः दक्षांगुलिमूले।

२१. ॐ ङं महानन्दविघ्नेशीभ्यां नमः दक्षांगुल्यग्रे। २२. ॐ चं चतुर्मूर्तिसुरुपिणीभ्यां नमः वामबाहुमूले । २३. ॐ छं सदाशिवकाम-दाम्यां नमः वामकर्पूरे । २४. ॐ जं आमोदमदिजह्वाम्यां नमः वाममणिबन्धे। २५. ॐ झं दुर्मुखभूतिम्यां नमः वामांगुलिमूले। २६. ॐ त्रं सुमुखभौतिकीम्यां नमः वामांगुलिअग्रे। २७. ॐ टं प्रमोदसिताभ्यां नमः दक्षपादमूले । २८. ॐ ठं एकपादरमाभ्यां नमः दक्षजानुनि । २१. ॐ डं द्विजिह्नमहिषीम्यां नमः दक्षगुल्फे । ३०. ॐ ढं शूरमंजनीम्यां नमः दक्ष पादांगुलिमूले। ३१. ॐ णं वीर-विकरणाभ्यां नयः दक्षपादाङ्गुल्यग्रे । ३२. ॐ तं षण्मुखभृकुटीभ्यां नमः वामपादमूले । ३३. ॐ थं वरदलज्जाभ्यां नमः वामजानुनि । ३४. ॐ दं वामदेव दीर्घघोषणाभ्यां नमः वामगुल्फे। ३५. ॐ घं वऋतुण्डधनुर्घराभ्यां नमः वामाङ्गुलिमूले । ३६. ॐ नं द्विरदयामि-नीभ्यां नमः वामाङ्गुल्यग्रे । ३७. ॐ पं सेनानीरात्रिभ्यां नमः दक्ष-पार्श्वे। ३८. ॐ फंकामान्धग्रामणीभ्यांनमः वामपार्श्वे। ३६. ॐ वं मत्तराशिप्रभाम्यां नमः पृष्ठे । ४०. ॐ मं विमत्तलोललोचनाम्यां नमः नाभौ। ४१. ॐ मं मत्तवाहनचञ्चलाभ्यां नमः जठरे। ४२. ॐ यं त्वगात्मभ्यां जटीदीप्तिभ्यां नमः हृदि। ४३. ॐ रं असृगा-त्मम्यां मुण्डीसुमगाम्यां नमः दक्षांसे। ४४. ॐ लं मांसात्मम्यां खड्गीदुर्भगाभ्यां नमः ककुदि । ४५. ॐ वं मेदात्मभ्यां वरेण्यश्चित्रा-भ्यां नमः वामांसे । ४६. ॐ शं अस्थ्यात्मभ्यां वृषकेतनभगाभ्यां नमः हृदयादि दक्षहस्तान्तम् । ४७. ॐ षं मज्जात्मभ्यां भक्तिप्रिय-भगिनीभ्यां नमः हृदयादि वामहस्तान्तम् । ४८. ॐ सं शुकात्मभ्यां गणेशभोगिनीभ्यां नमः हृदयादि दक्षपादान्तम् । ४६. ॐ हं प्राणा-त्मम्यां मेघनादसुभगाम्यां नमः हृदयादिवामपादान्तम्। ५०. ॐ ळं शक्त्यात्मभ्यां व्याप्तिकालरात्रिभ्यां नमः जठरे। ५१. ॐ क्षं परमात्मभ्यां गजेश्वरकालिकाभ्यां नमः मुखे ।

ततो लक्ष्मीविनायकमन्त्रस्य जपसङ्कर्णं न्यायसङ्करपञ्च कुर्यात्। तद्यथा— ॐ अस्य श्री लक्ष्मीविनायकमन्त्रस्य अन्तर्यामी ऋषिः, गायत्री छन्दः, लघ्मीविगायको देवता, श्रीबीजम् स्वाहा शक्तः, ममाभीष्ट-कार्यसिद्धचर्थे जपे विनियोगः। एवं विनियोगं कृत्वा न्यासान् कुर्यात्। यथा—ॐ अन्तर्यामिऋषये नमः शिरिस। ॐ गायत्रीछन्दसे नमः मुखे। ॐ लक्ष्मीबिनायकदेवताये नमः हृदये। ॐ श्री बीजाय नमः गुह्ये। ॐ स्वाहा शक्तये नमः पादयोः। इति ऋष्यादिन्यासः। अथ षडङ्गन्यासः—ॐ श्रां गाँ हृदयाय नमः। ॐ श्रीं गीँ शिरसे स्वाहा। ॐ श्र्रं गूँ शिखाये वषट्। ॐ श्रः गः कवचाय हुम्। ॐ श्रौँ गौँ नेत्रत्रयायवषट्। ॐ श्रं गँ अस्त्राय फट्। एवं षडङ्गन्यासान् विधाय श्री लक्ष्मीविनायकं घ्यायेत्—

ॐ दन्तामये चक्रवरौ दद्यानं कराग्रगं स्वर्णघटं त्रिनेत्रम्। घृताब्जयालिङ्गितमब्घिपुत्र्या लक्ष्मीगणेशं कनकाभमीडे।।

स्वदेहे मण्डूकादिपरतन्त्वान्तदेवता विन्यस्य लक्ष्मीविनायकदेवता-पीठे मण्डूकादिपरतन्त्वान्तदेवताः क्रमेण संस्थाप्य पीठपूजां कुर्यात्। ततः पीठशक्तीः प्रतिष्ठाप्य ताः पूजयेत्। यथा-दिक्षुविदिक्षु मध्ये च पूर्वादिक्रमेण-१. ॐ तोव्रायै नमः। २. ॐ चालिन्यै नमः। ३. ॐ नन्दायै नमः। ४. ॐ भोगदायै नमः। ५. ॐ कामरूपिण्यै नमः। ६. ॐ उग्राये नमः। ७. ॐ तेजोवत्ये नमः। ८. ॐ सत्याये नमः। ॐ विघ्ननाशिन्यै नमः। ततः ॐ गं सर्वशक्तिकमलासनाय नमः, इति नाम मन्त्रेणासनं दत्वा तत्रैव लक्ष्मीगणेशं संस्थाप्य षट्कोण-मण्डलमध्ये हृदयाद्यंगानि पूजयेत्। ततोऽष्टदलेषु-१. 🕉 बलायै नमः। २. ॐ विमलायै नमः। ३. ॐ कमलायै नमः। ४. ॐ वन-मालिकायै नमः। ५. ॐ विभीषिकायै नमः। ६. ॐ मालिकायं नमः। ७. ॐ शाङ्कर्यें नमः। ८. ॐ वसुमालिकायै नमः। इत्यष्टौ शक्तीः समभ्यचर्य तत्रैव दक्षिणपार्श्वे-ॐ शङ्खाय नमः-वामपार्श्वे-ॐपद्मिनभये नमः। इति पूजयेत्। ततो भूपुरे-पूर्वीदिक्रमेण-१. ॐ लं इन्द्राय नमः। २. ॐ रं अग्नये नमः। ३. ॐ मं यमाय नमः। ४. ॐ क्षं निऋंतये नमः। ५. ॐ वं वरुणाय नमः। ६. ॐ यं वायवे नमः । ७. ॐ कुं कुबेराय नमः । द. ॐ हं ईशानाय नमः । ६. ॐ अं ब्रह्मणे नमः । १०. ॐ अं अनन्ताय नमः । ततो भूपुराद्वहिः अस्त्राणि – १. ॐ वं वज्राय नमः । २. ॐ शं शक्त्यै नमः । ३. ॐ दं दण्डाय नमः । ४. ॐ खं खड्गाय नमः । ५. ॐ पां पाशाय नमः । ६. ॐ अं अङ्कुशाय नमः । ७. ॐ गं गदायै नमः । द. ॐ त्रिं त्रिश्-लाय नमः । १०. ॐ चं चक्राय नमः ।

ततो लक्ष्मीगणेशं षोडशोपचारैः पूम्पूज्य ततश्चतुर्लक्षावृत्या मन्त्र-जपः कार्यः । तत्र लक्ष्मीगणेशमन्त्रः [ मन्त्रमहोदधौ ] "ॐ क्ष्त्रीं गं सौम्याय गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वश्चमानय स्वाहा" इति अष्टाविशतिवर्णो लक्ष्मीविनायकमन्त्रः । जपदशाशेन विल्ववृक्षसमि-द्भिहोंमः कार्यः । तद्शांशतस्तर्पणं तद्दशांशेन मार्जनं दद्दशांशेनब्राह्म-णाँश्च भोजयेत् ।

एवं सिद्धे मनौ मन्त्री प्रयोगान् कर्तुमर्हति।

ऊरु मात्रे जले स्थित्वा मन्त्री घ्यात्वार्क मण्डले।।

एवं त्रिलक्षां जपतो घनवृद्धिः प्रजापते।
बिल्वमूलं समास्थाय तावज्जप्त्वे फलं हि तत्।।
अशोककाष्ठैज्वं लिते बह्नावाज्यक्त तण्डुलैः।
होमतो वशयेद्विश्वं अर्ककाष्ठे शुचाविष।।
खदिराग्नौ नरपति लक्ष्मीं पायसहोमतः।

इति मन्त्र महोदघ्युक्त लक्ष्मीविनायकपुरश्चरणम्



# अथ महामृत्युञ्जयजपविधिः

जपकत्ती आचम्य प्राणानायम्य सङ्कल्पं कुर्यात् :--विष्णुविष्णु-विष्णुं अद्यत्यादि देशकाली सङ्कीत्यं पूर्वीच्चारित ग्रहगुणगणविशेषेण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ मम आत्मनः [ यजमानस्य वा ] श्रुति-स्मृतिपुराणोक्तफलप्राप्त्यर्थं ममात्मनः [ यजमानस्य वा ] शरीरे-ऽमुकपीडा निरसनपूर्वक सद्यः आरोग्यलाभार्थं श्री महामृत्युञ्जय-देवताप्रीत्यर्थं सङ्कल्पितसंख्यापूर्त्तये यथासंख्यं श्री महामृत्युञ्जय-मन्त्रजपमहं करिष्ये [करिष्यामि वा] एवं सङ्कृत्प्य न्यासान् कुर्यात् । तत्रसङ्करपः -- ॐ अस्य श्री महामृत्युञ्जयमन्त्रस्य वसिष्ठ ऋषिः श्री महामृत्युञ्जयरुद्रो देवता अनुष्टु छन्दः हौं बीजं, जू शक्तिः, सः कीलकं श्री महामृत्युञ्जयदेवताप्रीत्यर्थं न्यासे जपे च विनियोगः। न्यासाः--ॐ वसिष्ठ ऋषये नमः शिरसि। ॐ अनुष्टुप् छन्दसे नमः मुखे। श्री महामृत्युञ्जयदेवतायै नमः हृदये। ॐ हौं बीजाय नमः गुह्ये। ॐ जूं शक्तये नमः पादयोः। ॐ सः कील-काय नमः सर्वाङ्गेषु । ॐ त्र्यम्बकं अङ्गुष्ठाभ्यां नमः । ॐ यजामहे तर्जनीभ्यां नमः। ॐ सुर्गान्ध पुष्टिवर्द्धेनं मध्यमाभ्यां नमः। ॐ उर्वारुकमिव बन्धनात् अनामिकाभ्यां नमः । ॐ मृत्योर्मुक्षीय कनि-िठकाभ्यां नमः । ॐ मामृतात् करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः । एवं उक्त-क्रमेण हृदयादिषडङ्गन्यासान् कुर्यात् ।

#### ध्यानम्

अ चन्द्रोद्भासितमूर्धं सुरपित पीयूषपात्रं महत्, हस्ताब्जेन दधन्सुदिव्यममलं हास्यास्यपङ्केरहम्। सूर्येन्द्वग्निविलोकनं करतलैः पाशाक्षसूत्राङ्कुशां-भोजं विश्रतमक्षयं पशुपित मृत्युञ्जयं तं स्मरेत्।।

ततो मानसोपचारै: सम्पूजयेत्—ॐ लं पृथिव्यात्मकं गन्धं समर्प-यामि । ॐ हं आकाशात्मकं पुष्पं सम० । ॐ यं वाय्वात्मकं धूपं सम० । ॐ रं तेजसात्मकं दीपं सम० । ॐ वं अमृतात्मकं नैवेद्यं सम०। ॐ सं सर्वात्मकं मन्त्रपुष्पं सम०। अथ जपमन्त्र:-ॐ हौं जूं सः ॐ भूमुंखः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहै सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्। उर्व्वाहकिमिवबन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ॐ स्वः भुवः भूः ॐ सः जूं हौं ॐ । इति षट् प्रणवोपेतं महामृत्युञ्जयमन्त्रं जपेत्। अपणम्-अनेन यथाशक्ति महामृत्युञ्जयजपाख्येन कर्मणा तेन श्री महामृत्युञ्जयदेवता प्रीयतां तां न मम। ततः प्राथंयेत्--

ॐ मृत्युञ्जयमहारुद्र त्राहि मां शरणागतम्। जन्ममृत्युजरारोगैः पीडितं कर्मबन्धनैः।।

3ॐ मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे। अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः।।

मन्त्रहीनं क्रिया०। ॐ यस्यस्मृत्या च०। ततस्तत्तद्शांसहोमतर्पणमार्जनादिकं कुर्यात्।

इति महामृत्युञ्जयजपविधिः



# अथ प्रायश्चित्तम्

-tarripomity of

1 ....

ा अस्तर में अनुसार का किस्सान के अधिकारिक में अस्तर के अधिकारिक के अस्तर के अधिकारिक के अस्तर के अस्तर के अस्त

अय यागं चिकोर्षुः यागाधिकारसिद्धचर्यं द्वादशाब्दं ३६० षडब्दं १८० सार्द्वाब्दं ६० त्रयब्दं ४५ अब्दं वा गवां मूल्ग्रं पुरतो निधाय प्रायश्चित्तं कुर्यात् ।

ॐ तत्सदद्येत्यादि स्मृत्वा अमुकगोत्रः श्वर्माऽहं अमुकयागाधि-कारार्थं मत्सकलपातकनिवृत्यर्थं च विष्णुपूजनपूर्वंकं देहशुद्ध्यथं अमुकप्रायश्चितमहं करिष्ये। तत्रादौ षाडशोपचारेः पञ्चोपचारेर्वा विष्णुं सम्पूज्य ततः विलन्नवासः धर्माधिकारिणः सम्यान् प्रदक्षिणो-कृत्य साष्टाङ्कं प्रणमेत्। ततः सम्याः पृच्छन्ति—

> किन्ते कार्यं वदास्माकं कि वा मृगयसे द्विज ?। तत्वतो बूहि तत्सवं सत्यं हि गतिरात्मनः।। अस्माकं चैव सर्वेषां सत्यमेव परं बलम्। यदि त्वं रक्षसे नित्यंनियतं प्राप्स्यते भवान्।। यद्यागतोऽस्यसत्येन न त्वं शुद्धचिस कहिंचित्।

ततोऽञ्जलि बध्वा ब्राह्मणान् प्राथंयेत्—

समस्तसंपत्समवाप्तिहेतवः । समुित्यतापत्कुलघूमकेतवः ॥ अपारसंसारसमुद्रसेतवः । पुनन्तु मां ब्राह्मणपादपांसवः ॥ १ ॥ आपद्धनघ्वान्तसहस्रभानवः । समीहितार्थापणकामधेनवः ॥ समस्ततीर्थाम्बुपवित्रमूर्त्तयः । रक्षन्तु मां ब्राह्मणपादपांसवः ॥२॥

विश्रीघदर्शनात् क्षिप्रं क्षीयन्ते पापराशयः। वन्दनान्मञ्जलानाप्तिरचनादच्युतं पदम्॥३॥ आधिव्याधिहरं नृणां मृत्युदारिद्रचनाशनम्। श्रीः पुष्टि कीर्तिदं वन्दे विश्राणां पादपङ्कजम् ॥ ४ ॥ ततो गोवृषनिष्कयद्रव्यसङ्कृत्पः——

३% तत्सत् करिष्यमाणामुकप्रायश्चित्ताङ्गत्वेन इदं गोवृषनिष्क्रय-द्रव्यं सम्येभ्यो दातुमहमुत्सृत्ये । तेन श्लीपापापहामहाविष्णुः प्रीय-ताम् । प्रार्थयेत्—

गवामङ्गेषु तिष्ठन्ति भुवनानि चतुर्दश । यस्मात्तस्माच्छिवं मे स्यादिह लोके परत्र च ॥

सङ्किल्पतं द्रव्यं सभ्याग्रे निघाय ततः प्रायश्चित्ती ब्र्यात्—अमुकस्य ममं जन्मप्रभृति अद्य यावत् ज्ञाताज्ञातं कामाकाम-मकुदसकृतकृतकायिक-वाचिक-मानसिक-सांसिणक-स्पृष्टास्पृष्ट-भुक्ताभक्त-पीतापीतसकलपातकात्पातकोपपातक-गुरु-लघु-स्यूल-सूक्ष्मपातकसङ्करोकरणमिलनीकरणापात्रीकरण-जातिश्चंशकर प्रकीर्णकपातकानां मध्ये
सम्भावितानां पापानां निरासार्यं मामनुगृह्य प्रायश्चित्तमुपदिशन्तु
भवन्तः । प्रार्थना—

सर्वे धर्मविवेक्तारो गोप्तारः संकला दिजाः ।

मम देहस्य संशुद्धि कुर्वन्तु दिजसत्तमाः ॥

मया कृतं महाधोरं ज्ञातमज्ञातिकित्विषम् ।

प्रसादः कियतां मह्यं शुभानुज्ञां प्रयच्छत ॥

पूज्यैः कृतः पवित्रोऽहं भवेयं दिजसत्तमैः ।

ततो मामनुगृह्णन्तु भवन्तः, इति पुनः प्रणमेत् ।

ततः प्रायश्चित्ताङ्गत्वेन निवन्ध-सम्यानुवादकानां पूजनं कृत्वा पूजाङ्गत्वेन किश्विद्रव्यश्व निधाय ततोऽनुवादकं सम्पूज्य तस्मै पापा- नुसारेण दक्षिणां दद्यात् । ततः सम्याः पुस्तकवाचनपूर्वकमनुवाद- कस्याग्रे कथयेयुः, अनुवादकश्च कत्तरं प्रति वदेत् । तद्यथा-सम्यै- रुपदिष्टोऽनुवादकः—अमुकगोत्रस्यामुकशर्मणस्तव जन्मप्रभृति अद्य-

यावत् ज्ञाताज्ञात-कामाकाम-सकृदसकृत्कृत-कायिक-वाचिक-मानसिक-सांसर्गिक-स्पृष्टास्पृष्ट-भूक्ताभुक्त-पोतापीत-सकलपातकातिपातकोपपातक-गुरु-लघु-स्थूल-सूक्ष्मपातक-सङ्करोकरण-मिलनोकरणापात्रीकरण-जातिश्रंशकर-प्रकीर्णकपातकानां मध्ये सम्भावितानां
पापानां निरासार्थं सम्येष्ठपदिष्टं अमुकप्रायिश्चत्तं गोनिष्क्रयद्रव्यदानप्रत्याम्नायद्वारा प्राच्योदोच्याङ्गसिहतं त्वया आत्रिरत्वयं तेन तव
शुद्धिभैविष्यति । अतस्त्वं सर्वेम्यः पातकेम्यः कृतार्था भविष्यसि ।
इति त्रिष्पदिशेत् । कर्त्ता—ॐ भवदनुग्रहः, इत्यङ्गोकृत्य प्रणम्य
अनुवादकं विसृजेत् । तदनन्तरं तोर्थे गृहे वा कृताह्निको यजमानः
देशकालौ सङ्कोत्यं अमुकगोत्रोत्पनोऽहं मम जन्मप्रभृत्यादि। निरासार्थत्यन्तं अमुकयागाधिकारार्थं सम्योपदिष्टं अदः प्रायश्चित्तं
प्राच्योदीच्याङ्ग महितं अमुकप्रत्याम्नायेन [ सुवर्णरजनप्रत्याम्नायेन ]
अहमाचरिष्ये । तथा—वपनं, दन्तघावनं पञ्चगव्यादिदशविधस्नानानिच करिष्ये । इति सङ्कृष्ट्य प्रार्थयेत्—

श्रुणुभो त्विमदं विप्र ! तुल्यमादिश्यते व्यतम । तत्तु यत्नेन कर्त्तंव्यं अन्यथा तद्वृथा भवेत् ॥

ततः शिरसि हस्तं निधाय

आत्मनः शुद्धिकामा वा पितृणां तृष्तिहतवे। वपनं कारियण्मामि तीरेऽहं तव जाह्नवि !।। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यासमानि च। केशानाश्चित्य तिष्ठन्ति तस्मात्केशान् वपाम्यहम् ॥ महापापोपपापाभ्यां केशलोमनखा द्विजाः। क्षुरादिच्छन्नसर्वोङ्गास्ते मे दोषाः पतन्त्यधः॥

इति रलोकान् षठित्त्वा शिखाकक्षोपस्थ = वज्यं नखलोमकेशा-दीनां क्रमेणोदक्संस्थं वपनम् । अत्र वपनाङ्गं स्नानम् । क्षौरान्ते द्वादश गण्डूषान् [कुल्ला] कृत्वा दन्तधावनकाष्ठं गृहोत्वा अभिमन्त्रयेत्—

वस्ताम होते व्यक्ति होते वर्षेत्र एक विकास महत्त्व होते हैं।

आयुर्वेलं यशो वर्चः प्रजाः पशुवसूनि च। ब्रह्म प्रज्ञां च मेघां च त्वन्नो देहि वनस्पते !।।

## ततो दन्तान् धावियत्त्वा पठेत्-

ॐ अन्नाद्यायव्यूहव्व६ सोमो राजाय मागतम् ।। स मे मुखं प्रमार्क्यते यशसा च भगेन च ॥ मुखदौर्गन्व्य नाशाय दन्तानां च विशुद्धये । ष्ठीवनाय च गात्राणां कुर्वेऽहं दन्तधावनम् ।

## अस्मादिदशविधस्नानद्रव्याणि--

- १. भस्मस्नानम्--- अ प्रसद्यभस्मना०
- २. मृत्तिकास्नानम्--ॐ स्योना पृथिवी०
- ३. गोमयस्नानम्—ॐ मानस्तोके॰
- ४. पञ्चगव्यस्नानम्—ॐ गन्घद्वाशम्, गायत्र्या, पयः पृथिव्याम्०, दिधकावणः०, तेजोऽसि०, देवस्यत्वा०
- प्. गोरजस्नानम्--ॐ आयंगौ:o
- ६. धान्यस्नानम् —ॐ घान्यमसि०
- ७. फलस्नानम्--ॐ याः फलिनीः
- ८. सवौषधीस्नानम्--ॐ याः ऽओषघीः०
- ह. हिरण्यस्नानम्—ॐ हिरण्यगर्भः०
- १०. गङ्गोदकस्नानम्--ॐ आपो हिष्ठा०

आचम्य प्राणानायम्य देशकालौ सङ्कीत्यं ० अङ्गीकृतप्रायश्चित्ता-ङ्गत्वेन विष्णुपूजनपूर्वकं विष्णुश्राद्धं करिष्यं । इति सङ्कल्प्य । शालि-ग्रामशिलायां श्वेतचन्दनादिभिविष्णुं सम्पूज्य । देशादि स्मृत्वा विष्णु-प्रीत्ययं प्रायश्चित्ताङ्गं विष्णुश्राद्धसम्पत्तये श्रोविष्णू देशेन युग्मन्नाह्मण-भोजनपर्याप्तामाननिष्क्रयोभूतं द्रव्यं रजतं चन्द्रदेवतं चतुम्यों न्नाह्मणेम्यो यथाविभागं विभज्य दातुमहमुत्सृज्ये । तेन पापापहा महादिष्णुः प्रीयताम् । ततः पूर्वोच्चारितः पूर्वाङ्गगोदानमहं करिष्ये । गोनिष्क्रयद्रव्यमादाय । देशकालौ सङ्कीर्त्यं ० अमुकगोत्रः अमुकशर्माऽहं प्रायश्चित्तपूर्वाङ्गतया विहितं गोदानप्रत्याम्नायद्वारा यथाशक्ति गो-निष्कयभूतं द्रव्यं रजतं चन्द्रदैवतम् अमुकगोत्रायाऽमुकशमंणे ब्राह्म-णाय दातुमहमुत्सृज्ये । प्रार्थना-गावो ममाऽग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः । गावो मे हृदये सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम् । ततो व्याहृति-भिराज्येनाऽष्टोत्तरशतमण्टाविशति वी होमं करिष्ये ।

तत्र पञ्चभूसंस्कारपूर्वकविटनामाग्नेः प्रतिष्ठापनं करिष्ये। तद्यथा। रत्निमात्रस्यण्डिले कुशैः परिसमूह्य। तान् कुशानैशान्यां परित्यजेत् । गोमयोदकाभ्यामुपलिप्य । स्पयमूलेनोल्लिख्य । अनामि-काङ्गुष्ठेन मृदमुद्धत्य । जलेनाभ्युक्ष्य । ॐ अग्निन्दूतं पूरोदघे ह्व्यवाह मुपब्रुवे । देवाँ ऽआसादयादिह । इत्यग्नि स्थापयेत् । ब्रह्मवरणम् । अस्मिन्व्याहृत्यादिहवनकर्मणि एभिवरणद्रव्यैरमुकगोत्रममुकशर्माणं बाह्मणं ब्रह्मत्वेन त्वामहं वृणे। वृतोऽस्मीति प्रतिवचनम्। ततः कुश-कण्डिका। अग्नेर्दक्षिणतः ब्रह्मासनम्। अग्नेरुत्तरतः प्रणीतासन-द्वयम् । ब्रह्मासने ब्रह्मोपवेशनम् । अत्र त्वं मे ब्रह्मा भव । प्रणीतापात्रं पुरतः कृत्वा वारिणा परिपूर्य कुशैराच्छाद्य प्रथमासने निधाय ब्रह्मणो मुखमवलोक्य द्वितीयासने निदध्यात् । ततः परिस्तरणम् । आग्नेया-दीशानान्तम् । ब्रह्मणोऽग्निपर्यन्तम् । नैर्ऋत्याद्वायव्यान्तम् । अग्नितः प्रणीतापर्यन्तम् । अग्नेरुत्तरतः पात्रासादनम् । पवित्रच्छेदनार्यं कुश-त्रयम् पवित्रार्थं कुशपत्रद्वयम्। प्रोक्षणीपात्रम्। आज्यस्थाली। संमार्जनकुशाः पञ्च । उपयमनकुशाः सप्त । सिमघस्तिसः । स्रुवः । आज्यम् । मन्त्रसाधितपञ्चगव्यम् । ब्रह्मकूर्चम् । पूर्णपात्रम् । पवित्र-करणम्। तत्र कमः। द्वयोष्परि त्रीणि निधाय द्वौ मूलेन प्रदक्षिणी-कृत्य त्रिभिश्छिन्द्य द्वौ ग्राह्यौ त्रिस्त्याज्यः । सपवित्रकरेण प्रणीतोदकं त्रिः प्रोक्षणीपात्रे निधाय । त्रिरुत्पवनम् । प्रोक्षण्याः सव्यहस्तकरणम् । त्रिरुद्दिङ्गनम्। प्रणोतोदकेन प्रोक्षणोप्रोक्षणम्। प्रोक्षणोजलेनासा-दितवस्तुसेचनम् । अग्निप्रणीतयोर्मध्ये प्रोक्षणीं निघाय । आज्यस्था-ल्यामाज्यनिर्वापः । अधिश्रयणम् । ज्वलदुल्मुकेन पर्यग्निकरणम् । इतरथावृत्तिः । स्रुवप्रतपनम् । संमार्गकुशानामग्रैरन्तरतो मूलैर्बाह्यतः स्रुवं संमार्ज्यं। प्रणीतीदकेनाम्युक्ष्य पुनः प्रतप्य दक्षिणदेशे निदध्यात्। आज्यमुद्धास्याग्नेहत्तरतः प्रणीतापश्चिमतो निधाय। आज्योत्पवनम्। आज्यावेक्षणम्। सत्यपद्रव्ये तिन्नरसनम्। पुनः प्रोक्षण्युत्पवनम्। आज्यमग्नेः पश्चिमतो निधाय उपयमनकुशान् वामहस्तेकृत्वा घृताक्ताः समिधिस्तस्रः दक्षिणहस्तेनादायोत्तिष्ठन् प्रजापित्
मनसा ध्यात्वा तृष्णीमग्नौ क्षिपेत्। ततः प्रोक्षण्युदकेन सपिवत्रकरेण
ईशानादि अग्नेः प्रदक्षिणं पर्युक्ष्य पिवत्रयोः प्रणीतासु निधानम्।
दक्षिणंजान्त्राच्य ब्रह्मणान्वारव्धः स्रुवेणाज्याहुतीर्जुहोति। ॐ प्रजापत्रये स्वाहा। इदं प्रजापत्रये०। इति हुतशेषस्य प्रोक्षणीपात्रे प्रक्षेपः।
एवं सर्वत्र। ॐ इन्द्राय स्वाहा। इदिमन्द्राय०। ॐ अग्नये स्वाहा।
इदमग्नये०। ॐ सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय०। अनन्वारव्यः—

नेतृ अस् प्रमाणिक क्षेत्र हित प्रायश्चिनम्

के । इतित्र । इति विकास कार्या के अध्यात अस्त । इतितामाचा इस्ताः कृत्या वर्षमात वास्तुमा प्रदानसात सम्बन्धाः । इतितामाचा प्रमुद्रा

empfore i perce directori i provedi ficadi di color emplemente i percenti di color emplemente i percenti di color emplemente i percenti di medicali di

# अथ व्याहृतिहोमः

TO DESCRIPT

part telegric septim from the month incommunity of a conservation for the conservation of the conservation

अष्टोत्तरशतमष्टाविशतिर्वा। ॐ भू० स्वाहा। इदमग्नये०। ॐ भुवः स्वाहा । इदं वायवे० । ॐ स्वः स्वाहा । इदं सूर्याय० । ॐ भूभुवः स्वः स्वाहा । इदं प्रजापतये । एव सप्तविंशतिवारं कृतेऽब्टो-त्तरशतमाहुतयः। सप्तवारं कृते अष्टाविश्वतिराहुतयः। ततो ब्रह्म-कूर्चेन पञ्चगव्यहोमः। ॐ इरावतो घेनुमती हि भूतठं० सूयविसनो मनवे दशस्या व्यस्वकब्म्ना रोदशी व्विष्णवे ते दाधर्थं पृथिबोम-भितो मयुलै हं स्वाहा । इदं पृथिव्यै । ॐ इदं विष्णुविचक्रमे त्रेघा निदधे पदम् । समूदमस्य पाछंसुरे स्वाहा । इदं विष्णवे । ॐ मा नस्तोके तनये मा न ऽआयुषि मा नो गोषु मा नो ऽअश्वेषु रीरिष । मा नो व्वोरान्न दूद भामिनो व्वधीहंविष्मन्त सदिमत्वा हवामहे स्वाहा । इदं रुद्राय । उदकोपस्पर्शः । ॐ शन्नो देवीरभिष्टय ऽआपी भवन्तु पीतये। शं योरभिस्रवन्तु न स्वाहा। इदमद्भयो०। (ब्रह्म यज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्वि सीमतः सुरुची व्वेन ऽआवहः। स बुघ्न्या ऽउपमा ऽअस्य विवष्ठा? सतश्च योनिम अतश्च विवव ÷ स्वाहा । इदं ब्रह्मणे )। इति केचित्पठन्ति । ॐ अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा । इद-मग्नये स्विष्टकृते नमम।

इति व्याहृतिहोमः

## अथ प्रायश्चित्ताहुतयः

ॐ भूः स्वाहा । इदमग्नये० । ॐ भुवः स्बाहा । इदं वायवे० । ॐ स्वः स्वाहा । इदं सूर्याय० । ॐ त्वन्नो ऽअग्ने व्वरुणस्य व्विद्धान्देवस्य

हेडोऽअवयासिसीष्ठा । यजिष्ठो व्वह्नितम हं शोशुचानो व्विश्रवा द्वेषाश्रंसि प्रमुमुग्ध्यस्मत्स्वाहा । इदमग्नीवरुणाभ्यां न मम । ॐ स त्वन्नो ऽअग्नेऽवमो भवोती नेदिष्ठो ऽअस्या ऽउषसो व्यूष्टौ । अव यक्ष्व नो वरुणर्ठं रराणो व्वीहि मृडीकर्ठं सहवो न ऽएधि स्वाहा। इदमग्नीवरुणाम्यां । ॐ अयाश्चाग्नेस्यनभिशस्तिपाश्च सत्यमित्व मया Sअसि । अयानो यज्ञं वहास्ययानो घेहि मेवजर्ठः स्वाहा । इदमग्नये अयसे । ॐ ये ते शतं वरुण ये सहस्रं यज्ञियाः पाशा वितता महान्तः । तेभिन्नों ऽअद्य सवितोतविष्ण्विश्वे मुखन्तु महतः स्वक्रीः स्वाहा। इदं वरुणाय सिवत्रे विष्णवे विश्वेम्यो देवेम्यो मरुद्भाः स्वकेम्यश्च न मम । ॐ उदुत्तमं व्वरुण पाशमस्मदवाधमं व्वि मध्यम श्रेश्रयाय । अथा व्वयमादित्य वृते तवानागसोऽअदितये स्याम स्वाहा । इदं वरुणायादित्यायादितये न मम । ॐ प्रजापतये स्वाहा । इदं प्रजापतये न मम । संस्रवप्राशनम् । आचमनम् । पवित्राभ्यां मार्जनम् । ॐ सुमित्रियां न ऽआप ऽओषययः हं सन्तु । इति प्रणीतो-दकेन मार्जयेत् । ब्रह्मणे पूर्णपात्रदानम् । अद्य प्रायचित्ताङ्गहोम-कर्मणि कृताऽकृतावेक्षणरूपब्रह्मकर्मप्रतिष्ठार्थं इदं पूर्णपात्रं सदक्षिणाकं अमुकनामगोत्राय ब्राह्मणाय ब्रह्मणे तुम्यमहं संप्रददे । अथाग्नेः पश्चात् प्रणीताविमोकः । ॐ दुर्मित्रियास्तस्मै सन्तु योऽस्मान्द्वेष्टि यश्व व्वयं द्विष्म है। ततः तारकोदये व्रतग्रहणं करिष्ये। हवनशेषं पञ्च-गव्यं पिवेत्। तत्र मन्त्रः। यत्त्वगस्थिगतं पापं देहे तिष्ठित मामके। प्राशनात्पञ्चगव्यस्य दहत्यग्निरिवेन्धनम्। ततः प्रधानगोनिष्कय-सङ्कल्पः । देशकाली सङ्कीत्यं अमुकगोत्रः अमुकशर्मा मम जन्मप्रभृति अद्यदिनं यावत् 'ज्ञाताऽज्ञात-कामाऽकाम-सकृदसकृत्कृतकायिक-वाचिक-मानसिक-सांसर्गिक-स्पृष्टा-ऽस्पृष्ट-भुक्ताऽभुक्त-पीताऽपीत-स-कलपातकातिपातकोपपातक-लघुपातसङ्करीकरण-मलिनोकरण-अपा-त्रीकरण-जातिभ्रंशकरप्रकीर्णकपातकानां मध्ये सम्भावितानां पानानां निरासार्थं श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं पर्षदुपदिष्टं गोनिष्क्रयद्रव्यदान-प्रत्याम्नायद्वाराऽङ्गीकृताऽमुकप्रायश्चित्तस्य संसिद्धचर्थं यथायथा-

नामगोत्रेम्यो बाह्मणेम्यो दातुमहमुत्सृज्ये। प्रार्थना। गवामङ्गेषु तिष्ठिन्त भुवनानि चतुर्देश । यस्मात्तस्माच्छिवं मे स्यादिह लोके परत्र च। इति प्रधानसङ्करपः। सङ्किल्पितद्रव्यं अर्द्धम् आचार्याय अद्धं सम्येम्यो दद्यात्। अद्येत्यादिः अमुकगोत्रः अमुकशर्माऽहं आचीर्णस्याऽमुकप्रायश्चित्तस्योत्तराङ्गानि करिष्ये। ततः पूर्ववत् व्याहृहिहोमं अष्टाविंशतिः कुर्यात्। तद्यथा। देशकालौ सङ्कीर्यं० अङ्गीकृतप्रायश्चित्तस्योत्तराङ्गत्वेन व्याहृतिहोमं करिष्ये। ॐ भूः स्वाहा । इदमग्नये । ॐ भुवः स्वाहा । इदं वायवे । ॐ स्वः स्वाहा। इदं सूर्याय । ॐ भूर्भुवः स्वः स्वाहा। इदं प्रजापतये । एवं सप्तवारं कृते अष्टाविशतिराहुतयः । ततः अङ्गीकृतप्रायश्चित्त-स्योत्तराङ्गत्वेन विष्णपूजनं विष्णुश्राद्धं च करिष्ये । यथोपचारैविष्णुं सम्पूज्य पूजनान्ते यथाशक्ति द्रव्यमादाय देशादि स्मृत्वा श्रीविष्णु-प्रीत्यर्थं प्रायश्चिताङ्गविष्णुश्चाद्धसम्पत्तये श्रीविष्णूहेशेन युग्मबाह्मण भोजनपर्याप्तमामात्रचतुष्टयनिष्कयीभूतं द्रव्यं रजते चन्द्रदैवतं चतुम्यौ ब्राह्मणेम्यो यथाविभागं विभज्य दातुमहमुत्सृज्ये । तेन श्रीपापापहा महाविष्णुः प्रोयताम् । ततः उत्तराङ्गगोदानम् विशादि स्मृत्वा गोतः शर्मा प्रायश्चित्तस्योत्तराङ्गतया विहितं गोदानप्रत्याम्नायद्वारा यथाशक्तिगोनिष्कयभूतं द्रव्य रज्तं चन्द्रदैवतम् अमुकगोत्राया Sमुकशर्मणे ब्राह्मणाय दातुमहमुत्सृज्ये । प्रार्थना । गावो ममाग्रतः सन्तु गावों में सन्तु पृष्ठतः । गावों में हृदये सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम् । ततो ब्राह्मणभोजनसङ्कल्पः। देशकालौ सङ्कीत्र्यं कृतस्य सर्वप्राय-श्चित्तकर्मणः साङ्गतासिक्चर्यं तत्सम्पूर्णफलप्राप्त्यर्थं द्वादशसङ्ख्या-कान् ब्राह्मणान् भोजयिष्ये । तेन श्रीपापापहा महाविष्णुः प्रीयताम् ।

इति प्रायश्चित्ताहुतयः



## अथ दशदानानि

गो-भू-तिल-हिरण्याज्यं वासो धान्यगुडानि च। रौप्यं लवण-मित्याहुः दश दानानि पण्डिताः । इति प्रथमदिनकृत्यम् ।

### संक्षेपतो नूतनयक्षोपवीत धारणकमः

तत्रादो आचम्य प्राणानायम्य मासपक्षतिथिवासरादिकं संस्मृत्य मम श्रौतस्मात्तंकर्मानुष्ठानसिद्धचर्यं नूतनयज्ञोपवोतधारणमहं करिष्ये। इत्येवं सङ्कल्पं कृत्वा ''इदं विष्णुः'' इत्यादिना मन्त्रेण यज्ञोपवीतं त्रिगुणी कृत्वा ''आपोहिष्ठाः '' इत्यादिभिस्त्रिभर्मन्त्रैः यज्ञोपवीतं प्रक्षाल्य दशगायत्रीमन्त्रेयंज्ञोपवीतमभिमन्त्र्यं नवतन्तुदेव-तानामावाहनं कुर्यात्। तद्यथा—

१. प्रथम तन्तौ ॐकारं आवाहयामि । न्यसामि ।

े २. द्वितीय " ॐ अग्निदूतम् " अग्नि आवा ।

३. तृतीय " ॐ नमोऽस्तु० " सर्पान् आवा०।

े ४. चतुर्थ " ॐ वयदःसोम ० " सोमम् आवा०।

प्र. पश्चम " ॐ उदीरतामवर " पितृन् आवा ।

६. षष्ठ " ॐ प्रजापतेन० " प्रजापतिम् आवा०।

७. सप्तम " ॐ आनोनियुद्भिः० " अनिलम् आवा०।

च. अष्टम " ॐ सुगावोदेवाः० " यमम् आत्रा०।

तवम " ॐ विश्वदेवासः० " विश्वान्देवान् आवा॰।

#### ततो ग्रन्थिमध्ये---

१. ॐ ब्रह्मयज्ञानम् ॰ भ ब्रह्मणे नमः दह्माणमावा ।

२. ॐ इदं बिष्णुर्वि० " विष्णुवे० विष्णुमावा०।

३. ॐ त्र्यम्बकंयजामहे० " रुद्राय० रुद्रमावा०।

प्रणवाद्यावाहिततन्तुदेताम्यो० ग्रन्थिदेवताम्यो० सर्वोप० गन्धा-क्षत० सम० । इत्येवं मानसोपचारैः सम्पूज्य घ्यानं कुर्यात् ।

ॐ प्रजापतेर्यत्महजं पवित्रं कार्पाससूत्रोद्भव ब्रह्मसूत्रम्। ब्रह्मत्वसिद्धये च यशः प्रकाशं जपस्य सिद्धि कुरु ब्रह्मसूत्रम्।।

"ॐ युवासुवासा ०"। ततो मध्ये-मध्ये द्विद्विराचम्य पृथक्-पृथक् यज्ञोपवीतस्य घारणं कुर्यात् ।

धारणमन्त्रः—ॐ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रम् प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात्। आयुष्यमग्रच प्रतिमुख शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः॥

जीर्णयज्ञोपवीतत्यागमन्त्रः--

ॐ एतावद्विनपर्यन्तं ब्रह्म त्वं धारितं मया। जीर्णत्वात् त्वत् परित्यागो गच्छ सूत्र यथासुखम्।। श्चिरोमार्गेण तं निःसार्यं यथाशक्ति गायत्री मन्त्रजपं कुर्यात्। जपं सवित्रे समर्प्यं। यस्य स्मृत्याः ।

।। इति ।।

े दियाओं द्वारों के विश् 🗨 रीमा कीचा मान्यान के राज्या रीका कीचा उनके असम दक्षिण एक राज्या समान्याच्या कोचा सामाना समागतिक समाना के स्टास्ट्रा स्थापन के किस्साद

## अथं मधुपर्कः

देशकालौ सङ्कीत्यं यजमानः वृतान् ऋत्विजः मधुपर्केणाऽहं अर्च-यिष्ये । इति सङ्कल्पं कृत्वा मधुपकं कुर्यात् ।

अासनेषु प्राङ्मुलान् अर्च्यानुपवेश्य यजमानः स्वयं उदङ्मुलः कृताञ्जिलः सन् प्रार्थयेत्—ॐ साधु भवान् '[भवन्तः] आस्ताम् [आसताम्] अर्चयिष्यामो भवन्तम् [भवतः] ॐ अर्चय [इति ब्राह्मणाः वदेयुः] आचार्यो यथासङ्ख्यः विष्टरान् गृहीत्वा=ॐ विष्टराः विष्टराः विष्टराः, इनि ब्रूयात् यजमानः—विष्टराः प्रतिगृह्मन्ताम् । ब्राह्मणाः—विष्टरान् प्रतिगृह्णीमः । ततो यजमानहस्ता- दिष्टरान् गृहीत्वा—ॐ वष्मीमि समानानासुद्यतामिव सूर्यः ॥ इमं न्तमभितिष्ठामि यो मा कश्चाभिदासित ॥ इति मन्त्रेण ब्राह्मणाः प्रत्येकं विष्टरं स्वस्वासनतले उदगग्रं स्थापयेयुः । ततः पाद्यपात्र मादाय—ॐ पाद्यानि पाद्यानि पाद्यानि—इति आचार्यो ब्रूयात् । यजमानः—पाद्यानि प्रतिगृह्णीमः ।

ततो यजमानः पाद्यपात्रमादाय--

ॐ विराजो दोहोऽसि विराजो दोहमशीय मिय पाद्याये विराजो दोहः। इति मन्त्रेण प्रथमं दक्षिणचरणं ततो वामचरणं च क्रमेण प्रक्षालयेत् यजमानः—विष्टरान् गृहीत्वा, आचार्यः—ॐ विष्टराः विष्टराः विष्टराः। यजमानः—विष्टराः प्रतिगृह्यन्ताम्। ब्राह्मणाः—प्रतिगृह्णीमः। ब्राह्मणाः विष्टरानादाय स्वस्वचरणयोरधस्थात् उतराग्रं स्थापयेयुः। आचार्यः—ॐ अर्घाः अर्घाः । यजमानः—अर्घाः प्रतिगृह्णीमः। ॐ आपः स्थ युष्माभिः सर्वान् कामानवाष्नवानि । इति मन्त्रेण ब्राह्मणाः अर्घपात्रं शिरसाभिवन्द्य—ॐ समुद्रं वः प्रहिणोमि स्वां योनिमभिगच्छत।

अरिष्टास्माकं वीरा मा परासेंचिमत्पयः । इति मन्त्रं पठन् ऐशान्यां दिशि क्षिपेत्। आचार्यः-आचमनीयानि आचमनीयानि आचमनी-यानि । यजमानः-आचमनीयानि प्रतिगृह्यन्ताम् । ब्राह्मणाः-आच-मनीयानि प्रतिगृह्णीमः। यजमानहस्तात् आचमनीयपात्रमादाय-ॐ आ मा गन्यशसा सर्ठ० सृज वर्चसातं मा कुरु प्रियं प्रजानामिध-पति पश्नामरिष्टि तनूनाम् । इति सक्तन्मत्रेण द्विस्तूष्णीमाचामेयुः । ततो दात्रा मधुपकं समादाय-मधुपका मधुपका मधुपका-इत्यन्येनो-दीरिते-यजमानः-मधुपर्काः-प्रतिगृह्यन्ताम् । ब्राह्मणाः-मधुपर्कान् प्रतिगृह्णीमः । दातृहस्तस्थमेव समुद्घाटितं मधुपकं -ॐ मित्रस्य त्वाः चक्षुषा प्रतीक्षे, इति मन्त्रेण वीक्ष्य ॐ देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे-ऽश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम् इति प्रतिगृह्य तत्पात्रं सन्यहस्ते कृत्वा दक्षिणानामिकया-ॐ नमः श्यावास्यायान्नशने यत्तऽ आविद्धं तत्ते निष्कुन्ताभि-प्रादक्षिण्येन मधुपर्कमालोडच किन्बद्भूमौ क्षिप्त्वा पुनरेवं द्विवारं उक्तमन्त्रेणालोड्य भूमौ निक्षिपेत्। ततः पात्रं भूमौ निधाय अनामिकाङ्गुष्ठेन-ॐ यन्मघुनो मघव्यं परमर्ठ० रूप-मन्नाद्यं तेनाहं मधुनो मधव्येन परमेण रूपेणान्नाद्येन परमोमधव्यो-उन्नादोसानि । इति मन्त्रावृत्या त्रिः प्राश्नाति । मधुपर्कशेषं असन्वर-देशे घारयेत् । शिष्यादिम्यो दद्यात् जले वा क्षिपेत् । ततः शुद्धचर्थं-माचम्य स्वाङ्गानि स्पृशेत्-ॐ वाङ्म आस्येऽस्तु, इति कराग्रेण-मुख।लम्भनम् । ॐ नसोर्भे प्राणोऽस्तु । इति दक्षिणवामनासापुटद्वये युगपत्। ॐ कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, दक्षिणोत्तरौ कणौं। ॐ बाह्वोर्मे बलमस्तु, इति उभौ बाहू। ॐ ऊर्वोमें ओजोऽस्तु, इति युगत् ऊरू। अरिष्टानि मेऽ ङ्गानि तनूस्तन्वा मे सह सन्तु। इति शिरः प्रभृत्यङ्गानि पाणिभ्यामालभेत्। ततो गावो गावो गावः, इति दाता वदेत् । ब्राह्मणा-ॐ माता रुद्राणां दुहिता वसूनार्थंस्वसादित्यानाम-मृतस्य नाभिः ॥ प्रनुवोचं चिकितुर्षे जनाय मा गामनागामदिति विधिष्ट । मम चामुष्य यजमानस्योभयोः पाष्मा ह्तः, उत्सृजतः तृणान्यत्त्विति ब्रूयात् ।

गोदानसङ्कल्पः -- कृतस्य मधुपर्काद्यर्चनकर्मणः साङ्गतासिद्धचर्यः

इमानि गोनिष्क्रयभूतानि द्रव्याणि नानानामगोत्रेम्यो ब्राह्मणेम्यो विभज्य दातुमहमुःसृज्ये । ततो ब्राह्मणान् प्रार्थयेत्—

अस्य यागस्य निष्पत्तौ भवन्तोऽम्यियता मया।
सुप्रसन्नैः प्रकर्तंच्यं कर्मेदं विधिपूर्वकम्।।
ब्राह्मणाः सन्तु शास्तारः पापात्पान्तु समाहिताः।
वेदानां चैव दातारः पातारः सर्वदेहिनाम्।।
जपयज्ञैस्तथाहोमैदिनिश्च विविधैः शुभैः।
देवानां च पितृणां च तृष्त्ययं याजकाः स्मृताः।।
येषां देहे स्थिता वेदाः पावयन्ति जगत्त्रयम्।
ते माँ रक्षन्तु सततं जपयज्ञे व्यवस्थिताः।।
अकोधनाः शौचपराः सततं ब्रह्मचारिणः।
देवध्यानपरा नित्यं प्रसन्नमनसः सदा।।
माऽदलीलभाषणाः सन्तु मा सन्तु परनिनःकाः।
ममापि नियमा ह्यते भवन्तु भवतामिषि।।

ा) राहा विकास विकास विकास के ब्रिकेट पर जलयात्रा रुद्रकट पद्रुमे ]

ना प्रकार किया किया को इति मधुपर्कः १ क्षेत्र के विकास है। है किया के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त ना कार्य के स्वाप्त के ना कार्य के स्वाप्त के

1 177 1 25 16

PINTER OF THE PROPERTY -

#### जलयात्रा

सङ्करपः—तद्यथा—"देशकालौ सङ्कीत्यें"—"करिष्यमाणहोमात्मक-अमुकयागाङ्ग भूतत्वेन जलयात्रां करिष्ये" तदङ्गत्वेन गणेशवरुणादीन् षोडशोपचारैः पूजयेत् । ततो मण्डलादृक्षिणस्यां प्रतीच्यामुदीच्यां च पूर्ववत् काण्डानुसमयेन त्रयाणां कलशानां स्थापनं पूजनम् . एवमीशा-नादिवायव्यान्तेषु चतुर्षु कोणेषु चतुर्णां कलशानां च तन्मध्ये वरुणं च पूजयेत् ।

ततः प्रार्थना—"एह्येहि यादोगणनारिधोनां गणेनपर्जन्यसहाप्स-रोभिः।

विद्याघरेन्द्रामरगीयमानः पाहि त्वमस्मान् भगवन्नमस्ते ।

तीक्ष्णायुषं तीक्ष्णगति दिगीशं चराचरेशं वरुणं महान्तम्। प्रचण्डपाशाङ्कुशवज्जहस्तं भजामि देवं कुलवृद्धिहेतोः।

आवाहयाम्यहं देवं वरुणं यादसां पतिम् । प्रतीचीशं जणत्प्राण-सेवितं पाशहस्तकम्" ।

इति मन्त्रैः कलशे वरुणं आवाह्य पूजयेत्। ततः नाममन्त्रेण जलमातृः पूजयेत्—

तद्यथा आग्नेयकोणे वस्त्रास्तृते कृतसप्ताक्षतपुञ्जेषु उदवसंस्थेषु ॐ भर्भुवः स्वः मत्स्यै नमः १ॐ भू० कूम्ये नमः २ॐ भ्० वाराह्ये नमः ३ॐ भ्० वर्दुये नमः ४ॐ भू० मकये नमः ५ॐ भू० जल्क्ये नमः ६ॐ भू० तन्तूक्ये नमः ७ इत्यावाह्य पूजयेत्।

ततः जीवमातृकापूजनम्-तत्रैव नत्पुरतः सप्ताक्षतपुञ्जान् कृत्वा तेषु-ॐ भू० ऊर्म्यं नमः १ ॐ भू० लक्ष्म्ये नमः २ ॐ भू० महामायायै नमः ३ ॐ भू० पानदेव्यै नमः ४ ॐ भू० वारुण्यै नमः ५ ॐ भू० निर्मलायै नमः ७ ॐ भू० गोदायै नमः द इत्यावाह्य पूजयेत्।

अत्रावसरे केचित् सप्तसागरस्य ,पूजनिमच्छन्ति—तद्यथा—अक्षत-पुञ्जेषु ।

ॐ "समुद्रादूर्मिममंघुमाँ उदारदुपाछं शुना सममृतत्वमानट् । घृतस्य नाम गुह्यं यदस्ति जिल्ला देवानाममृतस्य नाभि ÷ ।। इत्या-दिना मन्त्रेण षोडशोपचारैः पश्चोपचारैर्वा पूजयेत् । ततः इन्द्रादिदश-दिवपालान् आवाह्य पूजयेत् । अत्रावसरे केचित् दिवपालेम्यो बलि-मिच्छन्ति । ततः जलाशयस्थितवरुणपूजनम् ।

तद्यथा—ॐ उरुईहि राजा व्वरुणश्चकार सूर्व्याय पन्था मन्नवेत वाऽउ । अपदेपादा प्रति घातवेकरुतापवक्ता हृदया व्विघश्चित् । नमो व्वरुणाया भिष्टिवतो व्वरुणस्य पाश ÷"।

इति मन्त्रेण वरुणाय नमः इति नाममन्त्रेण वा षोडशोपचारैः पूजनं कृत्वा ततो वैदिकमन्त्रेण नाममन्त्रेण वा स्रुवेण द्वादशाहुतीर्जु-हुयात्।

तद्यथा—ॐ अद्भयः स्वाहा व्वाभ्यः स्वाहोदकाय स्वाहा तिष्ठत्तो ब्भयः स्वाहा स्रवन्तीवभयः स्वाहा स्यन्दमानावभयः स्वाहा क्रूप्यावभयः स्वाहा सुद्यावभ्यः स्वाहा धार्घ्यावभयः स्वाहाण्णंवाय स्वाहा समुद्दाय स्वाहा सरिराय स्वाहा ॥

### ॥ इति मन्त्रेण ॥

(नाममन्त्रवक्षे तु—ॐ अद्भ्यः स्वाहा १ॐ वार्म्यः स्वाहा २ॐ उदकायस्वाहा ३ॐ तिष्ठन्तोभ्यः स्वाहा ४ॐ स्रवन्तोभ्यः स्वाहा ६ॐ स्यन्दमानाय स्वाहा ६ॐ कूप्याय स्वाहा ७ॐ सूद्याभ्यः स्वाहा ६ॐ घार्म्यभ्यः स्वाहा ६ॐ अर्णवाय स्वाहा १०ॐ समुद्राय स्वाहा ११ॐ सरिराय स्वाहा १२। इति ) जुहुयात्।

ततः-"ॐ नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय।

सुपाशहस्ताय झषासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते" इत्यनेन वरुणं नमस्कृत्य पार्थयेत् ।

> प्रतीचीशनमस्तुभ्यं सर्वाघौघनिष्द्न । पित्रतं कुरु मां देव सर्वकार्येषु सर्वदा । ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि यावान्विधिरनुष्ठितः । तत्सर्वस्त्वत्प्रसादेन पूर्णो भवत्वपांपते ।

इति संप्रार्थ्य-ततः-सुवासिनीम्यो हरिद्रासीभाग्यद्रव्यं ताम्बूलानि चणकांश्च दद्यात् । ब्राह्मणेम्यो यथाशक्तिदक्षिणां दद्यात् ।

ततः ॐ उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्तस्त्वे महे । उपप्रयन्तु मस्तः सुदा न व इन्द्र प्राशूर्भवा सचा" इति पठित्वा कलशान् उत्थाप्य सुवासिनीनां हस्ते दद्युः ।

ततो ब्राह्मणाः ॐ यथेमां वाचं, "अनो भद्रा०" इति सूक्तं पठन् यजमानश्च गीतवाद्यादियुक्तः सुविसनीपुरः सरो यज्ञमण्डपं प्रत्याग-च्छेत्। अर्द्धमार्गे आगते सित तदा किन्चिद्भूमिमुपलिप्य क्षेत्रपालं पूजनं कृत्वा विल सम्पूज्य दद्यात्—

तत्र मन्त्र:-ॐ "नमो भगवते क्षेत्रपालाय भासुराय त्रिनेत्र-ज्वालामुख अवतर २ कपिल पिङ्गल ऊर्ध्व केश-जिह्वा लालन छिन्दि २ भिन्धि २ कुरु २ चल २ ह्यां ह्यों ह्यूं हैं बिल गृहाण स्वाहा" इति पठेत्।

ततः सपत्नीकेन यजमानेन बन्धुज्ञातिसमन्वितेन देवयजनं प्रति-गमनम्, मण्डपद्वारसमीपे शिष्टाचारात्। पूर्ववत् सर्वदोषप्रशमनाथैं क्षेत्रपालाय बर्लि दद्यात्। ततः प्रत्यागतं मण्डपस्य पश्चिमद्वारस्थितं यजमानं सुवासिन्यो नीराज्य पश्चिमेनैव द्वारेण मण्डपमध्ये नयेयुः।

इति जलयात्राः

### अथ गणपतिपूजनम्

सङ्करपः-तत्रादौ दक्षिणहस्ते कुशत्रयपूगगन्धाक्षतपुष्पजलान्या-दाय--ॐ विष्णुविष्णुविष्णुः ॐ तत्सद्ब्रह्म श्रीमद्भगवतो महा-पुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्त्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीये पराद्धे एकपश्चाशत्तमे वर्षे प्रथममासे प्रथमपक्षे प्रथमदिवसे अह्नो द्वितीये यामे तृतीये मुहूर्ते रथन्तरादिद्वात्रिंशत्कल्पानां मध्ये अष्टमे श्री श्वेत-वाराहकल्पे स्वयंभुवादिमन्वन्तराणां मध्ये सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे कृतत्रेताद्वापरकलिसँज्ञानां चतुर्णां युगानां मध्ये वर्त्तमाने अष्टाविश-तमे कलियुगे तत्प्रथमचरणे तथा पञ्चाशत्कोटियोजन विस्तोर्ण भूमण्डलान्तगँत सप्तद्वीप मध्यवर्तिनि जम्बूद्वीपे तत्रापि नवखण्डानां मध्ये नवसहस्रयोजनविस्तीणें भरतखण्डे तदन्तगंते भारते वर्षे आर्यावत्तान्तर्गत ब्रह्मवर्त्तेकदेशे अमुकक्षेत्रे गङ्गायमुनयोर्यथादिग्भागे अमुकप्रदेशे देवब्राह्माणानां सन्निधौ विक्रमशके वौद्धावतारे प्रभवादि-षष्टिसंवत्सराणां मध्ये अमुकनाम्नि संवत्सरे अमुकायने अमुकत्तौं अमुकमासे अमुकपक्षे अमुकतिथौ अमुकवासरे अमुकनक्षत्रे अमुकयोगे अमुककरणे अमुकराशिस्थिते सूर्ये अमुकराशिस्थिते देवगुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथायथाराशिस्थितेषु सत्सु एवं गुणगणविशेषेण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ अमुकगोत्रोऽमुकशर्मा [ वर्मा, गुप्तः ] अहं आत्मनः श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तफलावाप्तये अस्मिन्पुण्याहे कलत्रादिभिः सह मम जन्मराशे:, सकाशान्नामराशेः सकाशात् च ये केचित् चतुर्थाष्टमद्वाद-शाद्यनिष्ट स्थानस्थिताः कूरग्रहाः, तैः सूचितं सूचिष्यमाणं च यत्सर्वारिष्टं तद्विनाशार्थं सर्वदा तृतीयैकादशशुभस्थानस्थितवत् उत्तमफलप्राप्त्यर्थं तथा च दशामहादशान्तर्दशादिजनितपीडाऽल्पायुः आधिदैवाधिभौतिकाध्यात्मिकजनित क्लेशनिवृत्तिपूर्वक शारीरारो-ग्यार्थं अमुकदेवताप्रीत्यर्थं अमुकाख्यं कर्म अहं करिष्ये। तदङ्गत्वेन स्वस्तिपुण्याह्वा॰ " "आचार्य-वरणादीनि च अहं करिष्ये। तत्रादौ निर्विष्त ....गणेशाम्न्विकयोः पूजनमहं करिष्ये।

## अथ पश्चाङ्गपूजनम्

## आदौ गणेशाम्बिकापूजनम्

ॐ गणानान्त्वा गणपतये नमः गणपतिमावाहयामि आवाहनम् अम्बेऽअम्बिके अम्बिकायै नमः " "

| मनोजूतिः० अस्यै प्राणाः० | प्रतिष्ठापनम्     |    |  |
|--------------------------|-------------------|----|--|
| पुरुषऽएवेदम् ०           | आसनम् समर्पयामि   |    |  |
| एतावानस्य०               | पाद्यम् ं         | "  |  |
| त्रिपादूर्घ्वं ०         | अर्घम्            | 17 |  |
| ततो विराडजायत०           | आचमनम्            | 33 |  |
| तस्माद्यज्ञात् ०         | स्नानम्           | "  |  |
| पश्चनद्य:०               | पञ्चामृतस्नानम् " |    |  |
| पयः पृथिव्याम् ०         | पयस्नानम् "       |    |  |
| दधिकाव्ण: ०              | दधिस्नानम् "      |    |  |
| घृतं मिमिक्षे०           | घृतस्नानम्        | 33 |  |
| मधुवाता ०                | मधुस्नानम्        |    |  |
| अपार्थ्रसमु०             | शर्करास्नानम् "   |    |  |
| शुद्धवा <del>लः</del> ०  | शुद्धोदकस्नानम् " |    |  |
| युवा सुवासाः०            | वस्त्रम् "        |    |  |
| सु जातो ज्योतिषा०        | उपवस्त्रम् "      |    |  |
| यज्ञोपवीतं परमम्०        | यज्ञोपवीतम्       | ** |  |
| त्वां गन्धवी०            | गन्धम्            | 13 |  |
| अक्षन्नमी ०              | अक्षतान्          | 1) |  |
| ओषधीः प्रतिमोदध्वम्०     | पुष्पमालाम्       |    |  |
| काण्डात्काण्डात् ०       | दूर्वाङ्कुरान्    | >> |  |
| सिन्धोरिव ०              | सिन्दूरम् "       |    |  |

## स्मात्तं-यज्ञदीपिका

| अहिरिव०            | नाना परिमल    | नाना परिमल |  |  |
|--------------------|---------------|------------|--|--|
|                    | द्रव्याणि     | समपंयामि   |  |  |
| घरसि०              | घूपम्         | **         |  |  |
| अग्निज्योंति:०     | दीपम्         | ***        |  |  |
| अन्नपतेन्नस्य०     | नैवेद्यम्     | 33         |  |  |
| अर्ठ. शुनाते ०     | करोद्वर्तनम्  | ,,         |  |  |
| <b>यत्परुषेण</b> ० | ताम्बूलम्     | **         |  |  |
| याः फलिनीः०        | फलम्          | **         |  |  |
| हिरण्य गर्भः०      | दक्षिणाम्     | "          |  |  |
| इदर्ठ. हवि:०       | नीराजनम्      | 33         |  |  |
| यज्ञेन यज्ञम्०     | पुष्पाञ्जलिम् | ,,         |  |  |
| चे तीर्थानि॰       | प्रदक्षिणाम्  | "          |  |  |
| रक्ष रक्ष०         | विशेषार्धम्   | ••         |  |  |
| विध्नेश्वराय०      | प्रार्थनाम्   | ••         |  |  |
|                    |               |            |  |  |

इति पश्चाङ्गपूजनम्

#### अथ कलशस्थापनम्

महीचौ: धान्यमसि आजिघ्र० वरुणस्योत्तम्भ० त्वां गन्धर्वा० या ओषधीः० काण्डात्काण्डात् ० अश्वत्थेव:० पवित्रे स्थः० स्योना पृथिवि० याः फलिनीः ० परिवाजपति:० हिरण्य गर्भः० सुजातो ज्योतिषा० पूर्णादवि० याः फलिनीः० तत्वा यामि०

भूमिस्पर्शः सप्तधान्यविकिरणम् कलशस्थापनम् कलशेजलपूरणम् गन्ध प्रक्षेपः सर्वाषधि प्र० दूर्वा प्र॰ पञ्चपल्लव प्र० पवित्र प्र० सप्तमृत्तिका प्र० पूगफल प्र० पञ्चरत्न प्र० हिरण्य प्र० वस्त्रवेष्टनम् पूर्णपात्रन्यासः नारिकेल स्थापनम् वरुणावाहनम्

ॐ अपां पतये वरुणाय नमः

इति वरुणपूजनम्

कलाः कला हि—-गङ्गाद्यावाहनम्
मनो जूतिः—-वरुणाद्यावाहितदेवताप्रतिष्ठापनम्
ततः षोडशोपचारैः सम्पूज्य
देवदानवसं०—-प्रार्थयेत्

इति कलशस्थापनम्

### अथ पुण्याहवाचनम्

अविनक्षतजानुमण्डलः-आशिषः प्रार्थयेत् । यजमानः-दीर्घा नागा नदः-दीर्घमायुरस्तु । विष्ठाः-अस्तु दीर्घमायुः । ॐ त्रीणि पदा० तेनायुः-पुण्यंपुण्याहं दीर्घमायुरास्त्विति द्विजाः । एवं द्विःशिरित भूमौ निधाय । यजमानः ब्राह्मणानां हस्ते ॐ शिवा आपः सन्तु इति जलं दद्यात् । शिवा आपः सन्त्विति ब्राह्मणाः--

> अपां मध्ये स्थिता देवाः सर्वमप्सु प्रतिष्ठितम् । ब्राह्मणानां करे न्यस्ताः शिवा आपो भवन्तु ते ॥

यजमानः-सौमनस्यमस्तु, इति पुष्पम्--लक्ष्मीर्वसिति पुष्पेषु लक्ष्मीर्वसित पुष्करे। सा मे वसतु वै नित्यं सौमनस्यं तथाऽस्तु नः॥ विप्राः अस्तु सौ०।

यज अक्षतं चारिष्टं चास्तु, इत्यक्षतान्— अक्षतं चास्तु मे पुण्यं दीर्घंमायुर्यशोबलम्। यद्यच्छ्रेयस्करं लोके तत्तदस्तु सदा मम।।

यज । गन्धाः पान्तु, इतिगन्धम् – विप्राः – सौमङ्गल्यश्वास्तु । यज । अक्षताः पान्तु विप्राः – अग्युष्यमस्तु । यज । पुष्पाणि पान्तु, विप्राः सौश्रियमस्तु । यज । सफलताम्बूलानि पान्तु, विप्राः — ऐश्वर्यमस्तु । यज । दिक्षणाः पान्तु, विप्राः — वहुदेयं चाऽस्तु । यजमानः — पुनरत्रापः पान्तु, विप्राः — स्वित्तमस्तु । यज । दीर्घमायुः शान्तिः पुष्टिस्तुष्टिः श्रीर्यशो विद्या विनयो वित्तं बहुपुत्रं बहुधनं चायुष्यं चास्तु । विप्राः — तथाऽस्तु । यज । — यं कृत्वा सर्ववेद यज्ञ किया करण कर्मारम्भाः शुभाः शोभनाः प्रवर्त्तन्ते तमहमोङ्कारमादि कृत्वा ऋग्यजुः सामा- यर्वाशीर्वचनं बहुऋषिमतं समनुज्ञातं भवद्भिरनुज्ञातः पुण्यं पुण्याहं

वि॰ अस्तवक्षतमरिष्टञ्च।

वाचियष्ये । विप्राः-वाच्यताम् । करोतु स्वस्ति० इत्यादि इलोकान् पठेयुः। ॐ द्रविणो दाः०। सवितात्वा० नतद्रक्षाॐ सि०। उच्चा ते । उपास्मे । व्रत-जप-नियम-तपः स्त्राध्याय ऋतु-शम-दम-दया-दानविशिष्टानां सर्वेषां ब्राह्मणानां मनः समाधीयताम्, इति यज-मानः । ब्राह्मणाः-समाहित मनसः स्मः । ततो यजमानो ब्रूयात्-शान्तिरस्तु । अस्तु, इति द्विजाः सर्वत्र प्रतिवचनं दद्यः । ॐ शान्ति-रस्तु । ॐ पुष्टिरस्तु । ॐ तुष्टिरस्तु । ॐ वृद्धिरस्तु । ॐ अविघ्न-मस्तु । ॐ आयुष्यमस्तु । ॐ आरोग्यमस्तु । ॐ शिवमस्तु । ॐ शिवं कर्मास्तु । ॐ कर्मसमृद्धिरस्तु । ॐ घर्मसमृद्धिरस्तु । ॐ वेदसमृद्धि-रस्तु । ॐ शास्त्रसमृद्धिरस्तु । ॐ घनघान्य समृद्धिरस्तु । ॐ पुत्र-पौत्र समृद्धिरस्तु । ॐ इष्टसम्पदमस्तु । बहिः-ॐ अरिष्ट निरसन-मस्तु । ॐ यत्पापं रोगोऽशुभमकल्याणं तद्दूरे प्रतिहतमस्तु । अन्तः-ॐ यच्छ्रेयस्तदस्तु । ॐ उत्तरे कर्मणि निर्विष्नमस्तु । ॐ ऊत्तरोत्तर-महरहरभिवृद्धिरस्तु । ॐ उत्तरोत्तराः क्रियाः शुभाः शोभनाः सम्पद्यन्ताम् । ॐ तिथिकरण मुहूर्त्तं नक्षत्र-ग्रह लग्नसम्पदस्तु । ॐ तिथिकरण मुहूर्त नक्षत्रग्रहलग्नाधिदेवताः प्रीयन्ताम् । ॐ तिथिकरणे समुहूर्तो सनक्षत्रे सग्रहे सलग्ने साधिदैवते प्रोयेताम् । ॐ दुर्गा पाञ्चाल्यौ प्रीयेताम् । ॐ अग्निपुरोगाः विश्वदेवाः प्रीयन्ताम् । ॐ इन्द्रपुरोगाः मरुद्गणाः प्रीयन्ताम् । ॐ वसिष्ठपुरोगा ऋषिगणाः प्रीयन्ताम्। ॐ माहेश्वरीपुरोगा उमामातरः प्रीयन्ताम्। ॐ अहन्धनीपुरोगा एकपत्न्यः प्रीयन्ताम् । ॐ विष्णुपुरोगाः सर्वे देवाः प्रीयन्ताम् । ॐ ब्रह्मपुरोगाः सर्वे वेदाः प्रीयन्ताम् । ॐ ब्रह्म च ब्राह्म-णारच प्रोयन्ताम्। ॐ श्रीसरस्वत्यौ प्रोयेताम्। ॐ श्रद्धामेघे प्रोये-ताम्। ॐ भगवती कात्यायनो प्रोयताम्। ॐ भगवती माहेश्वरो प्रीयताम् । ॐ भगवती ऋद्धिकरी प्रीयताम् । ॐ भगवती वृद्धिकरी प्रीयताम् । ॐ भगवती पुष्टिकरी प्रीयताम् । ॐ भगवती तुष्टिकरी प्रीयताम् । ॐ भगवन्तौ विघ्नविनायकौ प्रीयेताम् । ॐ सर्वाः कुल-देवताः प्रीयन्ताम् । ॐ सर्बाः ग्रामदेवताः प्रीयन्ताम् । ॐ सर्वा इष्ट-देवताः प्रीयन्ताम् । बहिः –हताश्च ब्रह्मद्विषः । ॐ हताश्च परि-

पन्थिनः। ॐ हताश्च विघ्नकर्त्तारः। ॐ शत्रवः पराभवं यान्तु। ॐ शाम्यन्तु घोराणि । ॐ शाम्यन्तु पापानि । ॐ शाम्यन्त्वीतयः । ॐ शाम्यन्त्पद्रवाः। अन्तः-ॐशुभानि वद्धंन्ताम्। ॐ शिवा आपः सन्तु । ॐ शिवा ऋतवः सन्तु । ॐ शिवा ओषधयः सन्तु । ॐ शिवा वनस्पनयः सन्तु । ॐ शिवा अतिथयः सन्तु । ॐ शिवा अग्नयः सन्तु। ॐ शिवा आहुतयः सन्तु। ॐ अहोरात्रे शिवे स्याताम्। ॐ निकामे निकामे नः । ॐ गुकाङ्गारकवुधवृहस्पति शनेश्चरगहु-केतुसोमसहितादित्यपुरोगाः सर्वे ग्रहाः प्रीयन्ताम् । ॐ भगवान् नारायणः प्रीयताम् । ॐ भगवान् पर्जन्यः प्रीयताम् । ॐ भगवान् स्वामी महासेनः प्रीयताम् । पुरोऽनुवाक्यया यत्पुण्यं तदस्तु । याज्यया यत्पुण्यं तदस्तु । वषट्कारेण यत्पुण्यं तदस्तु । प्रातः सूर्योदये यत्पुण्यं तदस्तु । एतत्कल्याणयुक्तं पुण्यं पुण्याहं वाचियव्ये, इति यजमानः । 🕉 वाच्यतामिति ब्राह्मणाः। ॐ ब्राह्मं पुण्यम्० भो ब्राह्मणाः इति यजमानः । ॐ पुण्याहमिति ब्रा० । एवं त्रिः पठेत् । ॐ पुनन्तु मा० । ॐ पृथिव्यामुद्धृतायाम् । भो बा०। ॐ कल्या० वि०। ॐ यथे-माम् । ॐ सागरस्य तु०। भो बा० ऋदिम्। ॐ कर्म ऋ० बा०। ॐ सत्रस्य ऋद्धिः । ॐ स्वस्तिस्तु या० भो त्रा० स्व० भ० त्रु०। ॐ आयु० ब्रा०। ॐ स्वस्ति नः०। ॐ समुद्रमथनात्० भो० ब्रा० श्रीरः, यजः। ॐ अस्तुश्रीः, ब्राः। ॐ श्रीश्च तेः। ॐ मृकण्ड-स्नोः० इति यजमानः। शतं जी०, इति ब्रा०। ॐ शतमिन्नु०। ॐ शिवगौरी॰, इति यजमानः। ॐ अस्तु श्रीरिति त्राः। ॐ मनसः कामम् । ॐ प्रजापतिलोंकपालः । ॐ भगवान् प्रजापतिः प्रीयताम् । ॐ प्रजापते न० । ॐ आयुष्मते०, इति वाह्मणाः । ॐ प्रति पन्थामपद्महि० । ॐ स्वस्तिवाचनसमृद्धिरस्तु । कृतस्य स्वस्ति-वाचनकर्मणः० इति सङ्कल्प्य स्वस्तिवाचकेम्यो विभज्य दक्षिणां दद्यात्।

इति पुण्याहवाचनम्

## अधाभिषेकः

ॐ पयः पृथिव्याम् । पश्च नद्यः । वरुणस्योत्तम्भनम् । देव-स्यत्वा । देवस्यत्वा । देवस्यत्वा । विश्वानि देव । घामच्छ-दिनः । त्वं यविष्ठ । अन्नपतेन्नस्य । द्यौः शान्तिः । यतो यतः ।

### अविघ्नपूजनम्

मोदश्चेव प्रमोदश्च सुमुखो दुर्मुखस्तथा। अविष्टनो विष्टनहर्त्ता च षडेते विष्टननायकाः॥ मोदादि षड्विनायकेभ्यो नमः, इति तान् पूजयेत्।

#### मण्डपपूजनम्

स्तम्भरोणम्

ॐ देवस्यत्वा०

इदमहम्०

मा वः०

सिञ्चति परिषिञ्चति ।

यवोऽसि०

काण्डात्काण्डात्०

दधिकाग्णः ०

याः फलिनीः०

हिरण्य गर्ब्भः०

उच्छ्यस्य वनस्पते ०

ॐ ऊर्द्धं ऽऊषु० स्थिरो भव० इत्यभ्रिमादत्ते

इत्यवटं परिलिखति

इति खनति

इति तस्मिन्नवटे अप आसिश्वति

इति यवानावपति

दर्भसिद्धार्थकांस्तूष्णीमावपति

इति दूर्वाङ्कुरान्

इति दिध

इति फलम्

इति हिरण्यम्

इति रक्तसूत्रबद्ध मदनफलसम-

न्वितस्तम्भोत्थानम्।

इत्यवटे रोपणम्

इति मृत्पूरणेन स्थिरीकरणम्।

एवं स्तम्भान् स्थिरीकृत्य सर्वेषु स्तम्भेषु रोपणक्रमेण एकैकं देव-मावाहयेत्—

अ नलिन्यै नमः नलिनीमा०

ॐ नन्दिन्यै नमः नन्दिनीमा०

ॐ मैत्रायै नमः मैत्रामा०

ॐ उमायै नमः उमामा०

🕉 पशुवर्द्धिन्ये नमः पशुवर्द्धिनीमा० इत्यावाह्य

ॐ मना जूति:-त्रतिष्ठापनम्

ॐ मण्डपदेवताभ्यो नमः, इति षोडशोपचारैः पूजयेत्।

वृषाद्राशित्रये सूर्ये आग्नेय्याम् सिहाद्राशित्रये ईशान्याम् वृश्चिकाद्राशित्रये वायव्याम् कुम्भाद्राशित्रये नैऋत्याम् ।

इति मण्डपप्रतिष्ठा

## अथ मातृकापूजनम्

| જંદ | गणानान्त्वा०          | गणपतये     | नमः          |
|-----|-----------------------|------------|--------------|
|     | आयङ्गौ:०              | गोर्यं     | 93           |
|     | हिरण्यरूपा उषसः०      | पद्मायै    | >>           |
|     | निवेशनः सङ्गमने०      | शच्यै      | "            |
|     | मेधाम्मे ०            | मेधायै     | "            |
|     | सविता त्त्वा०         | सावित्रयै  | 19           |
|     | विज्यन्धनु:०          | विजयायै    | **           |
|     | बह्वीनां पिता०        | जयायै      | 1)           |
|     | इन्द्रऽ आसाम्०        | देवसेनायै  | "            |
|     | पितृभ्यः स्वधायिभ्यः० | स्वधायै    | 93           |
|     | स्वाहा प्राणेभ्यः०    | स्वाहायै   | 33           |
|     | आपोऽ अस्मान्०         | मातृभ्यो   | "            |
|     | रियश्च मे०            | लोकमातृभ्य | रो "         |
|     | यत्प्रज्ञानम्०        | घृत्यै     | "            |
|     | त्र्यम्बकं यजामहे०    | पुष्टचै    | "            |
|     | अङ्गान्यात्मन्०       | ंतुष्टचै   | ,,           |
|     | प्राणाय स्वाहा०       |            | लदेवतायै नमः |
|     |                       | _          |              |

ॐ गणपत्यादि कुलदवतान्तमातृभ्यो नमः

इति षोडशोपचारैः सम्पूजयेत् । मनो जूतिः-प्रतिष्ठापनम् गौरी पद्मेति प्रार्थयेत्

इति मातृकापूजनम्

## अथ वसोधीरापूजनम्

वसोः पिवत्रम् सप्तधाराकरणम् ॐ कामधुक्षः गुडेनैकीकरणम् मनसः कामम् ० श्रियै नमः श्रीश्चते ० लक्ष्म्यै नमः भद्र कर्णेभः ० धृत्यै नमः मेधाम्मे ० मेधायै नमः प्राणाय स्वाहा ० स्वाहायै नमः अायङ्गौः ० प्रज्ञायै नमः पावकानः ० सरस्वत्यै नमः मनोज्तिः प्रतिष्ठापनम्

यदङ्गत्वेन भो देव्यः, इति प्रार्थनान्तं ताः पूजयेत्। आयुष्यमन्त्रजपः

ॐ आयुष्यं वर्चंस्यम् । नतद्रक्षार्थंसि । यदावध्नम्-मन्त्रपाठः । कृतस्यायुष्यमन्त्रजपकर्मणः, सङ्कल्प्य आयुष्यमन्त्रजपकर्त्तृभ्योः यथोत्साहं दक्षिणां दद्यात् ।

## अथ साङ्कल्पिकेन विधिना नान्दीश्राद्धप्रयोगः

[सन्येन सर्वं कार्यम् । ऋजव एव कुशाः । तिलस्थाने यवा दातन्याः] पाद्यम्—सत्यवसु संज्ञकाः विश्वदेवाः नान्दीमुखाः ॐ भूर्भुवः स्वः इदं वः पाद्यं पादावनेजनं पादप्रक्षालनं वृद्धिः ।

ॐ मातृपितामही-प्रपितामह्मः नान्दीमुख्यः ॐ भूर्भुवः ॰ ग्वृद्धिः ।

ॐ पितृपितामह-प्रपितामहाः नान्दोमुखाः ॐ मातामह--प्रमातामह-वृद्धप्रमातामहाः

सपत्नीकाः नान्दीमुखाः " "

#### आसनदानम्

ॐ सत्यवसु संज्ञकाः विश्वेदेवाः नान्दीमुखाः ॐ भूर्भुवः स्वः इमे आसने वो नमो नमः, नान्दीश्राद्धे श्रणौ क्रियेतां यथा प्राप्नु-वन्तो भवन्तः तथा प्राप्नुवामः।

"

ॐ मातृपितामहो प्रपितामह्यः नान्दीमुख्यः ॐ ''यथा प्राप्तु-वन्त्यो भवन्त्यः । ॐ पितृपितामह प्रपितामहाः नान्दीमु**खाः ॐःप्राप्नु**वन्तो भवन्तः ' 'प्राप्नुवामः। 🕉 मातामह-प्रमातामह-वृद्धप्रमातामहाः सपत्नीकाः नान्दीमुखाः 🕉 भूर्भुवः .....प्राप्नुवामः। ततोगन्धादिदानम् ॐ सत्यवसुसंज्ञकाः विश्वेदेवाः नान्दीमुखाः ॐ भूर्भुवः स्वः इदं गन्धाद्यचेनं स्वाहा सम्पद्यतां वृद्धिः । ॐ मातृपितामही प्रपितामह्यः नान्दीमुख्यः ॐ भू० ..... वृद्धिः । 35 पितृपितामह प्रपितामहा नान्दीमुखाः ॐ मातामह-प्रमातामह-वृद्धप्रमातामहाः सपत्नोकाः नान्दीमुखाः भोजननिष्क्रयदानम् 🕉 सत्यवसुसंज्ञकाः विश्वेदेवाः नान्दीमुखाः ॐ भूर्भुवः स्वः इदं युःमब्राह्मण भोजनपर्यांप्तामान्ननिष्क्रयभूतं द्रव्यं अमृतरूपेण स्वाहा सम्पद्यतां वृद्धिः। ॐ मातृपितामही प्रपितामह्यः नान्दीमुख्यः ॐ भू० ..... वृद्धिः। ॐ पितृपितामह-प्रपितामहाः नान्दीमुखाः ॐ मातामह-प्रमातामह-वृद्धप्रमातामहाः सपत्नीकाः नान्दीमुखाः सक्षीरयवमुदकदानम् 🕉 सत्यवसुसंज्ञकाः विश्वेदेवाः नान्दीमुखाः प्रीयन्ताम् ॐ मातृपितामही-प्रपितामह्यः नान्दीमुख्यः " ॐ पितृपितामह-प्रपितामहाः नान्दी**मु**खाः 🕉 मातामह-प्रमातामह-वृद्धप्रमातामहाः

सपत्नीकाः नान्दीमुखाः

शिवा आपः सन्तु, इति जलम् । सीमनस्यमस्तु, इति पुष्पम् । अक्षतं चारिष्टश्वाऽस्तु, इत्यक्षतान् । अघोराः पितरः सन्तु इति पूर्वाग्रां जलाधारां दद्यात् । इति समाचारः । केवलं पाठमात्रं वा ।

ततः कृताञ्जलिः प्रार्थयेत् ---

गोत्रन्नो वर्द्धताम् । दातारो नोऽभिर्वद्धन्ताम् । वेदाः सन्तितिरेव च । श्रद्धा च नो मा व्यपगमत् । वहुदेयं च नोऽस्तु । अन्नं च नो वहु भवेत् । अतिथींश्च लभेमहि । याचितारश्च नः सन्तु । मा च याचिष्म कञ्चन । एताः सत्या आशिषः सन्तु । व्राह्मणाः—सन्त्वेताः सत्या आशिषः ।

### दक्षिणादानम्

ॐ सत्यवसुसंज्ञकाः विश्वेदेवाः नान्दीमुखाः ॐ भूर्भुवः स्वः कृतस्य नान्दीश्राद्धस्य फलप्रतिष्ठासिद्धचर्यं द्राक्षा-ऽऽमलक-यव-मूलनिष्क-यिणीं दक्षिणां दातुमहमुत्सृजे ।

ॐ मातृपितामही-प्रिवतामह्यः नान्दीमुख्यः ॐ भू० ..... उत्सृजे ।

ॐ पितृपितामह-प्रपितामहाः नान्दीमुखाः

"

ॐ मातामह-प्रमातामह-वृद्धप्रमातामहाः

सपत्नीकाः नान्दीमुखाः

" "

मन्त्रपाठः-उपास्मै । इडामग्ने । यजमानः ०-अनेन नान्दीश्राद्धं सम्पन्नम् । ब्रा० सुसम्पन्नम् । वाजे वाजे ऽवत०, इति विसर्जनम् । आमावाजस्य ० – अनुवृज्य ।

विश्वेदेवाः प्रीयन्ताम्, इति विसृज्य । यजमानः-

मयाऽऽचरिते साङ्किल्पिकनान्दीश्राद्धे न्यूनातिरिक्तो यो विधिः, स उपविष्टब्राह्मणानां वचनात् श्रीगणेशप्रसादाच्च परिपूर्णोऽस्तु । ब्रा०-अस्तु परिपूर्णः ।

#### इति नान्दीश्राद्धप्रयोगः

# अथ आचार्यादिवर्णम्

| यजमानःअमुकोऽहमिति सङ्ग्रह्ण्य एभिर्वरणद्रव्यै आचार्यत्वेन   |
|-------------------------------------------------------------|
| त्वामहं वृणे।                                               |
| यजमानःआचार्यस्तु यथा स्वर्गे शकादीनां बृहस्पतिः।            |
| तथा त्वं मम यज्ञेऽस्मिन् आचार्यो भव सुव्रत !।।              |
| ब्रह्मवरणम्यथा चतुर्मुंखो ब्रह्मा सर्वेलोकपितामहः।          |
| तथा त्वं मम यज्ञेऽस्मिन् ब्रह्मा भव द्विजोत्तम !।।          |
| सदस्यव०भगवन् सर्वधर्मज्ञ सर्वधर्मभृतां वरः।                 |
| वितते मम यज्ञेऽस्मिन् सदस्यो भव सुत्रत !।।                  |
| गाणपत्यव०—वाञ्छितार्थफलावाप्त्यै पूजितोऽसि सुराऽसुरैः ।     |
| निर्विघ्नं ऋतुसंसिद्धचै त्वामहं गणपं वृणे।।                 |
| उपद्रष्ट्रव०भगवन् सर्वधर्मज्ञ सर्वधर्मपरायण ।               |
| वितते मम यज्ञेऽस्मिन्नुपद्रष्टा भव द्विज !।।                |
| ऋत्विग्व०भगवन्ःः ः ः ः ः ः ः।                               |
| ··· ऋत्विक् त्वं मे मरवे भव।।                               |
| व्रतेनदीक्षाम् ० – रक्षासूत्रं बध्वा यजमानः प्रार्थयेत् – – |
| अस्मिन् कर्मणि ये ये तु वृता गुरुमुखादयः।                   |
| सावधानाः प्रकुर्वन्तु स्वं स्वं कर्म यथोदितम् ।।            |
| अस्य यागस्य निष्पत्तौ भवन्तोऽभ्यश्विता मया।                 |
| सुप्रसन्नैः प्रकर्त्तव्यं कर्मेदं विधिपूर्वकम् ।।           |
| य०यथाविहितं कर्मं कुरुध्वम् ।                               |
| वा०—यथाज्ञानं करवाम ।                                       |

इति वरणम्

### मण्डपप्रवेश:

सपत्नीको यजमानो गन्धमाल्यफलादिभिर्राचतकलशहस्त ऋत्विक्समन्वितो मङ्गलवाद्यघोषेण भद्रं कर्णेभिरिति बेवेदमन्त्र-घोषेण च समन्वितो मण्डपं प्रदक्षिणीकृत्य पश्चिमद्वारदेशं समागत्य भूमि प्रार्थयेत्—

> चतुर्भुंजां शुक्लवणां कूर्मपृष्ठोपरि स्थिताम् । पद्म-शङ्ख-चन्न-शूलधरां भूमिश्व चिन्तयेत् ॥

एवं भूमि विचिन्त्य अर्घं दद्यात्--

उधृतासिवराहेण कृष्णेन शतवाहुना।
दंष्ट्राग्रैलीलया देवि ! विष्णुना शङ्करेण च ॥ १ ॥
पार्वत्या चैव गायत्र्या स्कन्दं वैश्ववणेन च ।
यमेन पूजिते देवि ! धर्मस्य विजिगीषया ॥ २ ॥
सौभाग्यं देहि पुत्राश्च धनं रूपं च पूजिता।
गृहाणार्घमिमं देवि ! सौभाग्यं च प्रयच्छमे ॥ ३ ॥

ततः स्योना पृथिवीनो भवेत्यादिना मन्त्रेण भूमि सम्पूज्य अर्घ च दत्वा, दक्षिणपादेन सऋ त्विग्यजमानो मण्डपान्तः प्रविशेत् । दक्षिण द्वारेण पत्नीं वामपादेन प्राविशेत् । पूर्व द्वारेण द्रव्यानयनम् । ततः स्वस्तिन इन्द्रो० ३ वारं पठेत् । देवा आयान्तु, यातु धाना अपयान्तु इत्यनेन वाक्येनात्मनोऽनुलोमविलोमेन व्यापकं कृत्वा, विष्णो ! देवयजनं रक्षस्वेति वाक्येन कुण्डाग्रे भूमौ प्रादेशं कुर्यात् । इयं वेदि-रिति मन्त्रस्य पाठं पठेत् ।

तत आचार्यो वामहस्ते गौरसर्षपानादाय दिग्रक्षणं कुर्यात्।

- १. रक्षोहणं वलगहनम् ।
- २. रक्षोहणो वो वलगहनः ।
- ३. रक्षसां भागोऽसि०।
- ४. रक्षोहा विश्वचर्षणिः ।

यदत्र सस्थितं भूतम् । अपसर्पन्तु ते भूताः । भूतानि रक्षसावाऽपि इति रलोकाँ अप्र पठन् दिक्षुविदिक्षु सर्पपान् विकिरेत् ।

#### पञ्चगव्यकरणम्

ॐ तत्सिवतुर्वरेण्यम् । गोमूत्रम् । ॐ गन्धद्वाराम् । गोमयम् । ॐ दिधकाव्णः । दिध । ॐ तेजोऽसि । अण्यम् । ॐ देवस्य त्वा । जुशोदकम् । ॐ इति प्रणवेन आलोडनम् । ॐ स्वापोहिष्ठेत्यादिभिमंन्त्रेश्च कम्भूमि प्रोक्षेत् ।

इति मण्डप प्रवेशः

### अथ मण्डपाङ्गवास्तुपूजनम्

## आग्नेयादि चतुर्दिश्च राङ्करोपणम्

ॐ विशन्तु भूतले नागा लोकपालाश्च सर्वतः। मण्डपेऽत्रावतिष्ठन्तु आयुर्वलकराः सदा।।

### दिधमाषभक्तबलिदानम्--

ॐ अग्निम्योऽप्यथ सर्पेम्यो ये चान्ये तान् समाश्रिताः। विलं तेभ्यः प्रयच्छामि पुण्यमोदनमुत्तमम्।। १।।

🕉 नैऋत्याधिपतिञ्चैव नैऋत्यां ये समाश्रिताः । बलि तेम्यः प्रयच्छामि पुण्यमोदनमुत्तमम् ॥ २ ॥

ॐ वायव्याधिपतिश्चैव वायव्यां ये च राक्षसाः। बिल तेम्यः प्रयच्छामि पुण्यमोदनमुत्तमम्।।३।।

ॐ रुद्द्रेम्यरुचैव सर्पेम्यो ये चान्ये तान् समाश्रिताः। बलि तेम्यः प्रयच्छामि पुण्यमोदनमुत्तमम्॥४॥

ततो वेद्युपरि वस्त्रे सुवर्णशलाकया प्रागग्रा उदक्संस्था नव रेरवाः कुर्यात्—

१ ॐ लक्ष्म्यै नमः २ ॐ यशोवत्यै नमः ३ ॐ कान्तायै नमः ४ सुप्रियायै नमः ५ ॐ विमलायै नमः ६ ॐ शिवायै नमः ७ ॐ सुभगायै नमः = ॐ सुमत्यै नमः ६ ॐ इडायै नमः ।

तत उदगग्राः प्रावसंस्था नव रेरवाः कार्याः--

१ ॐ धान्यायै नमः २ ॐ प्राणायै नमः ३ ॐ विशालायै नमः ४ ॐ स्थिरायै नमः ५ ॐ भद्रायै नमः ६ ॐ जयायै नमः ७ ॐ निशायै नमः ८ ॐ विरजायै नमः ६ ॐ विभवायै नमः।

इति रेखाकरणम्

## अथ शिख्यादिवास्तुमण्डलस्य देवानामावाहनम्

- १. ईशानकोणेऽर्द्धपदे रक्तवर्णे ॐ तमोशानम्-शिखिने नमः।
- २. तद्क्षिणे सार्द्धपदे पीतवर्णे ॐ शन्नो वातः-पर्जन्याय नमः ।
- ३. तदृक्षिणे द्विपदे पीते ॐ मम्माणि ते-जयन्ताय नमः।
- ४. तद्क्षिणे द्विपदे पीतवर्णे ॐ आयात्विन्दः-कुलिशायुवाय नमः।
- ४. तद्दक्षिणे द्विपदे रक्तवर्णे ॐ वण्महाँऽअसि-सूर्याय नमः।
- ६. तद्क्षिणं द्विपदे शुक्ले ॐ व्रतेन दीक्षाम्-सत्याय नमः।
- ७. तद्क्षिणे सार्द्धपदे कृष्णे ॐ आत्वा हाष्म्-भृशाय नमः ।
- ८ तद्क्षिणे अर्द्वपदे कृष्णे ॐ यावाङ्कशा-आकाशाय नमः।
- ह तत्पश्चिमे अर्द्धपदे धूम्रे ॐ वायो से ते-वायवे नमः।
- १०. तत्पश्चिमे सार्द्धपदे रक्ते ॐ पूषन्तव-पूष्णे नमः।
- ११. तत्पश्चिमे द्विपदे शुक्ले ॐ तत्सूर्यस्य-वितथाय नमः।
- १२. तत्पश्चिमे द्विपदे पीते ॐ अक्षन्नमी-गृहक्षताय नमः।
- १३. तत्पश्चिमे द्विपदे कृष्णे ॐ यमायत्वा-यमाय नमः।
- १४. तत्पश्चिमे द्विपदे रक्ते ॐ गन्धवंस्त्वा-गन्धर्वाय नमः।
- १५. तत्पश्चिमे सार्द्धपदे कृष्णे ॐ सौरीवलाका-भृङ्गराजाय नमः।
- १६. तत्पश्चिमे अर्द्धपदे पीते ॐ मृगो न भीमः-मृगाय नमः।
- २७. तदुत्तरे अर्द्धपदे रक्ते ॐ उशन्तस्त्वा-पितृम्यो नमः।
- १८. तदुत्तरे सार्द्धपदे रक्ते ॐ द्वे विरूपे-दौवारिकाय नमः।
- १६. तदुत्तरे द्विपदे शुक्ले ॐ नीलग्रीवाः शितिकण्ठादि-सुग्रीवाय नमः।
- २०. तदुत्तरे द्विपदे रक्ते ॐ नमो गणेम्य:-पुष्पदन्ताय नमः।
- २१. तदुत्तरे द्विपदे शुक्ले ॐ इमम्मे-वरुणाय नमः।
- २२. तदुत्तरे द्विपदे पीते ॐ यमश्विना-असुराय नमः।
- २३. तदुत्तरे सार्द्धपदे कृष्णे ॐ शन्नो देवी:-शेषाय नमः।
- २४. तदुत्तरे अर्द्धपदे पीते ॐ एतत्ते-पापाय नमः।
- २५. तत्पूर्वे अर्द्धपदे रक्ते ॐ द्रापेऽअन्धसस्पते-रोगाय नमः।

नमः।

२६. तत्पूर्वे सार्द्धपदे रक्ते ॐ अहिरिव भोगै:-अहये नम: । २७. तत्पूर्वे द्विपदे रक्ते ॐ अवतत्य घनुष्ट्व प्-मुख्याय नमः। २८. तत्पूर्वे द्विपदे कृष्णे ॐ इमा रुद्राय-भल्लाटाय नमः । २६. तत्पूर्वे द्विपदे शुक्ले ॐ सोमो घेनुम्-सोमाय नमः । ३०. तत्पूर्वे द्विपदे कृष्णे ॐ नमोऽस्तु सर्पेभ्य:-सर्पेभ्यो नमः। ३१. तत्पूर्वे सार्द्धपदे पीते ॐ अदितिद्यौ:-अदित्यै नमः । ३२. तत्पूर्वे अद्धंपदे पीते ॐ इडऽएह्यदिते-दित्ये नमः। ३३. ईशानपदोत्तरार्द्धे पदे शुक्ले ॐ अप्स्वग्ने-अद्भाघो नमः। ३४. आग्नेयपदोत्तरार्द्धे जुक्ले ॐ हस्तऽआधाय-सावित्राय नमः। ३५. नैऋत्यपदोत्तरार्द्धे शुक्ले ॐ अषाढं सुत्सु-जयाय नमः। ३६. वायव्यपदोत्तरार्द्धे रक्ते ॐ नमस्ते रुद्र-रुद्राय नमः। ३७. तृतीयपङ्कौ पूर्वपदद्वये कृष्णे ॐ यदद्य सूर-अर्यम्णे नमः। ३८. आग्नेयपददक्षिणार्द्धे रक्ते ॐ विश्वानि देव-सवित्रे नमः। ३६. तत्पश्चिमे पदद्वये शुक्ले ॐ विवस्वन्नादित्यैषते-विवस्वते नमः। ४०. नैऋत्यपद पूर्वार्द्ध रक्ते ॐ सबोधिसूरि:-विबुधाधिपाय नमः। ४१. उत्तरे पदद्वये जुक्ले ॐ मित्रस्य चर्षणीधृतः-मित्राय नमः। ४२. वायव्यपद दक्षिणार्द्धे रक्ते ॐ नाशगित्री बलाशस्या-राजयक्ष्मणे

४३. तत्प्राक् पदद्वये रक्ते ॐ स्योना पृथिवी-पृथ्वीधराय नमः । ४४. ईशानपूर्वार्द्धे श्वेते ॐ आ ते वत्सो मनः-आपवत्साय नमः । ४५. ततो मध्यपदचतुष्टये पीते-ॐब्रह्मखज्ञानम्-ब्रह्मणे नमः ।

## मण्डलाद्वहिः

४६. ऐशान्यां कृष्णपिरधौ-ॐ यन्ते देवी-चरक्यं नमः । ४७. आग्नेय्याम् "ॐ अक्षराजाय-विदायें नमः । ४८. नैऋत्यां "ॐ इन्द्रस्य कोडः-पूतनाये नमः । ४६. वायव्याम् "ॐ यस्यास्ते घोरः-पापराक्षस्ये नमः । ४०. बहिः पूर्वे ॐ यदकन्दः-स्कन्दाय नमः । ५१. "दक्षिणे ॐ यदद्यसूरऽउदिते-अर्यम्णे नमः । ५२. वहिः पश्चिमे ॐ हिङ्काराय स्वाहा-जुम्भकाय नमः ।

४३. " उत्तरे ॐ कास्विदासीत्पूर्वचित्तिः-पिलिपिच्छाय नमः ।

५४. पूर्वादि दिक्षु-ॐ त्रातारमिन्द्रम्-इन्द्राय नमः।

५५. आग्नेये-ॐ त्वन्नोऽअग्ने-अग्नये नमः।

५६. दक्षिणे ॐ यमाय त्वा-यमाय नमः।

५७. नैऋत्ये ॐ असून्वन्तमयजमानम्=नैर्ऋतये नमः।

५=. पश्चिमे ॐ तत्वा यामि-वरुणाय नमः।

प्रह. वायव्ये ॐ आनो नियुद्धिः-वायवे नमः ।

६०. उत्तरे-ॐ वयठं० सोम-सोमाय नमः।

६१. ऐशान्ये-ॐ तमीशानम्-ईशानाय नमः।

६२. ईशानेन्द्रयोर्मध्ये-ॐ अस्मे रुद्राः-ब्रह्मणे नमः।

६३. निर्ऋति वरुणयोर्मच्ये-ॐ स्योना पृथिवि-अनन्ताय नमः।

ततः शिख्यादिवास्तुमण्डलदेवताभ्यः पायसवलिदानम्—ॐ शिखिने नमः एष पायसवलिने ममःः। ससुवर्णपायसवलिर्यया-शक्ति।

ततः त्रिसूत्र्या जलदुग्धधारया च मण्डपवेष्टनम् । तत्र मन्त्राः—— ॐ क्रणुष्वपाजः । तव भ्रमासः । प्रति स्पशो विसृष । उदग्ने तिष्ठ । ऊर्घ्वो भव । पुनन्तु मा पितरः । अग्नऽक्षायूठँ० षि । पुनन्तु मा देव-जनाः । पिवत्रेण पुनीहि । यत्ते पिवत्रम् । पवनानः सोऽअद्य नः । उभाभ्यां देव । वैद्वदेवो पुनती ।

इति वास्तुपूजनम्

----

#### अथ मण्डपपूजनम्

तत्र ईशानकोणादारम्य मध्ये चतुरः स्तम्मान् पूजयेत्—

(१) ब्रह्म यज्ञानम्— ब्रह्मणे नमः

( सावित्र्यं, वास्तुदेवतायं, ब्राह्यं, गङ्गायं ) ऊर्ध्वऽऊषुण ऊतये—नाग-मात्रे नमः

आयङ्गी:- शाखावन्धनम् यतो यतः - स्तम्भाभिमन्त्रणम् ( एवं सर्वत्र )

(२) इदं विष्णुः- विष्णवे नमः (लक्ष्मयै, आदित्यै, नन्दायै, वैष्णव्यै) ऊर्घ्वंऽऊषु, आयङ्गौः,यतो

यतः ।

(३) नमः शम्भवाय च-शम्भवे नमः। (गौर्ये, माहेश्वर्ये, शोभनाये, भद्राये) ऊष्वंऽऊषु, आयङ्गौः, यतो यतः।

( ४ ) त्रातारिमन्द्रम्— इन्द्राय नमः (इन्द्राण्यै, आनन्दायै, विभूत्यै, अदित्यै ) ऊर्घ्वंऽऊषु, आयङ्गौः, यत यतः । ततो मण्डपाद् वहिः ईशा-नादारम्य द्वादशस्तम्भान् पूजयेत्—

- (१) आ कृष्णेन, सूर्याय नमः । (सौयें, भूत्यें, सावित्र्यें, मङ्गलायें) ऊर्ध्वेऽऊषु, आयङ्गौः,यतो यतः ।
- (२) गणानां त्वा-गणपतये नमः (सरस्वत्यै, विप्रहारिण्यै, जयायै) ऊर्घ्वऽऊषु, आयङ्गौः, यतो यतः।
- (३) यमायत्वा— यमाय नमः (पूर्वसंघ्यायै, अञ्जन्यै, क्रूगयै, नियंत्र्ये) ऊर्ध्वऽऊषु, सायङ्गौः, यतो यतः ।
- (४) नमोऽस्तु सर्पे-नागराजाय नमः । (मध्यमसन्ध्यायै, धरायै, पद्मायै, महापद्मायै)

ऊर्ध्वंऽऊषु,आयङ्गौः, यतो | यतः।

- (५) यदकन्दः स्कन्दाय नमः (पश्चिमसन्ध्यायै) ऊर्ध्वऽऊषु, आयङ्गौः, यतो यतः।
- (६) बायो येते— वायवे नमः (वायव्यै, गायत्र्यै, मध्यम सन्ध्यायै) ऊर्ध्वऽऊषु, आयङ्गौः, यतो यतः।
- (७) आप्यायस्व—सोमाय नमः (मावित्र्ये, अमृतकलाये, विजयाये, पश्चिम-सन्ह्याये) ऊर्घ्वंऽऊषु, आयङ्गीः, यतो यतः।
- ( द ) इमम्मे— वरुणायनमः ( वारुण्ये, पाशधारिण्ये, वृहत्ये ) ऊद्दंऽऊष्,आयङ्गीः, यतो यतः।

- ( ६ ) वसुम्यस्त्वा— अष्टवसुम्यो नमः ( विनतायै, अणिमायै, भूत्यै, गरिमायै ) ऊर्ध्वऽऊषु, आयङ्गौः, यतो यतः ।
- (१०) सोमोधेनुठँ-धनदाय नमः । ( आदित्यायै, लिधमायै सिनीवाल्यै ) ऊर्ध्वंऽऊषु, आयङ्गीः, यतो यतः ।
- (११) बृहस्पतेऽअति——बृहस्पतये नमः । (पौर्णमास्यै, सावित्र्यै, वास्तुदेवतायै) ऊर्ध्वऽऊषु,आयङ्गौः,यतो यतः ।
- (१२) विश्वकर्मन्ह—- विश्वकर्मणे नमः ( सिनीवाल्यै, वास्तुदेव-तायै, सावित्र्यै ) ऊर्ध्वऽऊषु, आयङ्गौः, यतो यतः।

## अथ पूर्वादिक्रमेण तोरणपूजनम्

ॐ अग्निमीडे-तोरणनिधानम् । 'ॐ सुदृढतोरणाय नमः' इति पञ्चोपचारैः पूजयेत् । दक्षिणे——ॐ राहवे नमः । वामे—ॐ बृहस्पतये नमः । तत्र कलशस्थापनविधिनैकं कलशं संस्थाप्य तस्मिन् कलशे ॐ ध्रुवाय नमः—इत्यावाह्य पूजयेत् ।

ॐ इषे त्वा-इति तोरणं निधाय ॐ सुभद्र तोरणाय नमः, पूजयेत्। दक्षिणे-ॐ सूर्याय नमः। वामे 'ॐ अङ्गारकायनमः। कलशं संस्थाप्य ॐ घराये नमः—इत्यावाह्य पुजयेत्।

ॐ अग्न आयाहि-इति तोरणनिधानम् । ॐ सु (भीम ) शर्म-तोरणाय नमः । दक्षिणे ॐ शुकाय नमः । वामे ॐ बुधाय नमः । कलशं संस्थाप्य ॐ वाक्पतये नमः—इत्या० ।

ॐ शक्तो देवी० ॐ तोरणाय नमः । ॐ सुहोत्रतोरणाय नमः । दक्षिणे-ॐ सोमायनमः । वामे--ॐ केतुशनिभ्यां नमः । कलशं संस्थाप्य तत्र ॐ विघ्नेशाय नमः इति पञ्चोपचारैः पूजयेत् ।

#### अथ द्वारपूजा

पूर्वद्वारे—कलशद्वयं संस्थाप्य तत्र ॐ ऐरावताय नमः—इति पूजयेत्। ऊध्वं—द्वारिश्रयं नमः। अधः—देहल्यं नमः। वामदक्षिण-स्तम्भयोः—गणेशाय नमः। स्कन्दाय नमः। कलशद्वये—गङ्गायं नमः। यमुनायं नमः—इत्यावाद्य पूजयेत्। ऋग्वेदिनौ द्वारपालौ वृत्वा ॐ अग्निमीडे—इति गन्धादिना पूजयेत्। द्वारकलशयोः—ॐ त्राता-रिमन्द्रमिति इन्द्रं पूजयेत् 'ॐ आशुः शिशानः' इति पीतां पताकां पीतं ध्वजं च समुच्छ्रयेत्। इन्द्राय विलदानं च। तत आग्नेयीं गत्वा कलशं संस्थाप्य तत्र अमृताय नमः, पुण्डरीकाय नमः—इत्यावाद्य पूजयेत्। कलशे—अग्नये नमः इत्यग्निमावाद्य पूजयेत्।

'ॐ अग्नि दूतम्' इति रक्तां पताकां रक्तं व्वजं च समुछ्येत् । ॐ त्वन्नोऽअग्ने--इत्यग्नि पूजयेत् । बलिदानं च ।

दक्षिणद्वारे - कलश्रद्वयं स्थापियत्वा तत्र वामननामकिद्गाजाय नमः इति पूजयेत् । ऊष्वँ -- द्वारिश्रये नमः । अधः -- देहल्ये नमः । स्तम्भयोः -- पुष्पदन्ताय नमः । कपितने नमः । कलश्रद्वये -- गोदाये नमः, कृष्णाये नमः । यजुर्वेदिनौ द्वारपालौ वृत्वा ॐ 'इषे त्वोज्जेत्वा' इति पूजयेत् । पुनः कलश्रद्वये -- यमाय नमः इति यमं सम्पूज्याच्यं दत्त्वा 'आयङ्गौः' इति कृष्णे ध्वजपताके समुख्येत् । यमाय बलि-दानं च । नैऋति गत्वा कलशं स्थापियत्वा वरुणं सम्पूज्य कुमुदाय नमः, दुर्जनाय नमः इति पूजयेत्। तत्रैव निर्ऋतये नमः इति निर्ऋति सम्पूज्य ॐ 'मोषूणः' इति नीलवर्णे व्वजापताके समुच्छ्रयेत्। निर्ऋतये सघृतकृष्णबीह्यन्नदानं च।

पश्चिमद्वारे—गत्वा कलशद्वयं स्थापियत्वा तत्र 'अञ्जनाख्यदिग्गजाय नमः—इति पूजयेत् । ऊध्वँ—द्वारिश्रियै नमः । अधः—देहल्यै
नमः । स्तम्भयोः नन्दने नमः । चण्डाय नमः । कलशद्वये—रेवायै
नमः । ताप्यै नमः । सामवेदिनौ द्वारपालौ वृत्वा 'ॐ अग्न आयाहि'
इति पूजयेत् । द्वारकलशयोः—वरुणाय नमः—इति वरुणं सम्पूज्याद्यँ
दत्त्वा 'ॐइमम्मे' इति श्वेनां पताकां श्वेतं ध्वजं च समुच्छ्रयेत् ।
वरुणाय नवनीतौदनविलदानं च ।

वायुकोणे गत्वा कलशं संस्थाप्य वरुणं प्जियत्वा पुष्पदन्ताय नमः । सिद्धार्थाय नमः इति सम्पूज्य वायवे नमः इति वायुं च सम्पूज्य 'ॐ वायो येते' इति धूम्रां पताकां धूम्रं व्वजं च समुच्छ्र-येत् । 'ॐ तववायवृहस्पते' इति वायुं सम्पूज्य यवौदनविल दद्यात् ।

उत्तरद्वारि गत्वा कलशहयं संस्थाप्य वरुणं पूजियत्वा सार्वभौमनामकिदग्गजाय नमः०इति पूजयेत् । ऊष्वं——द्वारिश्रयं नमः । अधः—
देहल्यं नमः । वामदिक्षणस्तम्मयोः—महाकालाय नमः, भृङ्किणे नमः ।
द्वारकलशयोः——वाण्यं नमः । वेण्यं नमः । अथर्ववेदिनौ द्वारपालौ
वृत्वा ॐ शन्नोदेवी०' इति पूजयेत् । पुनः द्वारकलशयोः——सोमाय
नमः इनि सोमं सम्पूज्य 'ॐ आप्यायस्व' इष्टयर्घ दद्यात् । 'ॐ-वयट०
सोम' इति हरितां पताकां हरितं घ्वजं च समुच्छूयेत् सोमाय प्रैयङ्गवविलच दद्यात् ।

ईशानकोणे गत्वा पूर्वंवत्कलशं स्थापियत्वा वरुणं सम्पूज्य सुप्रति-काय नमः । सङ्गलाय नमः—इति सुप्रतीकमञ्जलौ पूजयेत् । कलशे—— ईशानाय नमः इति ईशानं सम्पूज्य 'ॐ तमीशानम्' श्वेतां पताकां ध्वजं च समुच्छ्रयेत् ।

इशानपूर्वयोर्मध्ये -- ब्रह्मणे नम इति ब्रह्माणमावाह्य 'ॐ अस्मे-

रुद्रा' इति रक्तां पताकां व्वजं च समुच्छूयेत्। अनेनैव मन्त्रेण ब्रह्माणं सम्पूज्य मापभक्तविल दद्यात् । नैऋत्यपश्चिमयोर्मध्ये अनन्ताय नमः इति अनन्तभावाह्य 'ॐ स्योना पृथिवी' इति अनन्तं सम्पूज्य मेघवणे व्वजपताके च सम्पूज्य मापभक्तविल दद्यात् । ततो मण्डपमध्ये ईशाने वा—पश्चवणं महाव्वजम् 'ॐ इन्द्रस्य वृष्णो' इति मन्त्रेण रोपयेत् । ॐ ब्रह्मयज्ञानम् इति मन्त्रेण महाव्वजं सम्पूज्य विलदानं दद्यात् महाव्वजाय नमः इति ।

## अथ प्रधानवेद्यां सर्वतोभद्रदेवतानामावाहनंपूजनं च

| १. ब्रह्मयज्ञानम्   | व्रह्मणे नमः | <ul><li>ह. आ नो नियुद्धिः बायवे</li></ul> |
|---------------------|--------------|-------------------------------------------|
| २. वयर्ट० सोम       | सोमाय        | १०. सुगावो देवाः "अष्टवसुभ्यः             |
| ३. तमीशानम्         | ईशानाय       | ११. स्द्राः सर्ठ० सृज्य एकादश-            |
| ४. त्रातारिमन्द्रम् | इन्द्राय     | रुद्रेभ्यः                                |
| ५. त्वन्नोऽअग्ने    | अग्नये       | १२. अज्ञो देवानाम् द्वादशादित्येभ्यः      |
| ६. यमायत्वाङ्गि     | यमाय         | १३. यावाङ्कशा अश्विभ्यां                  |
| ७. असुन्वन्तमयज     | निर्ऋतये     | १४. ओमासश्चर्षं सपैतृकवि-                 |
| इ. तत्वायामि        | वरुणाय       | श्वेभ्यो देवेभ्यः                         |

- १. अब्टवसवः— १-झुवाय० २-अधुवाय० ३-सोमाय० ४-अद्भ्यो० ५---अनिलाय० ६---अनलाय० ७--- प्रत्युषाय० । ८---प्रभासाय० ।
- २. एकादण रुद्रा—१-अजैकपदे० । २-प्रहिर्बुब्न्याय० । ३-विरूपा-क्षाय० । ४-पिनाकपाणये० । ५-वृषाय० । ६-कपदिने । ७-रैवताय० । ६-हराय । ६-बहुरूपाय० । १०-व्यम्वकाय० । ११-रुद्राय० ।
- ३. द्वादशादित्याः—१-मित्रायः । २-रवये० । ३-सूर्याय० । ४-भानवे० । ५-खगाय० । ६-पूष्णे० । ७-खगाय० । ६-हिरण्यगर्भाय० । ६-मरीचये० । १०-आदित्याय० । ११-सिवित्रे० (अर्काय०) १२-मास्कराय० ।

४. सपैतृकविश्वदेवाश्चतुर्दश-

ऋतु दक्षौ सत्यवसुकालकाविति स्मृतौ।
कुरुकुत्सौ वीतिहोत्रौ तथा च धूरिलोचनौ।।
पुरुरवाईवौ चैव विश्वदेवाश्चतुर्दश।।

१५. अभित्यन्देवठं० सप्तयक्षेभ्यः १६. नमोऽस्त् सर्पे भूतनागेभ्य: गन्धवाष्स-१७. ऋताषाड्त रोभ्य: १८. यदऋन्दः स्कन्दाय १६. आशुः शिशानः नन्दीश्वराय २०. यत्ते गात्रा श्लाय २१. अवरुद्र मदीमहि महाकालाय २२. अदितिद्यौं: दक्षादिसप्त-गणेम्य: दुर्गायै २३. अम्बेऽअम्बिके २४. इदं विष्ण: विष्णवे २५. पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधायै २६. परं मृत्यो मृत्यूरोगेभ्य: २७. गणानां त्वा गणपतये २८. शन्नोदेवी: अभ्दाः २६. मरुतो यस्य मरुम्दाः ३०. स्योना पृथिवि पृथिव्यै ३१. पञ्चनद्यः गङ्गादिनदीभ्यः ३२. इमम्मे 'सप्तसागरेभ्यः ३३. परित्वा मेरवे

## ततो मण्डलाद्वहिरुत्तराः दिक्रमेण—

३४. गणानान्त्वा गदायै नमः ३५. त्रिर्ठ. शद्धाम त्रिशूलाय नमः

३६. महाँ २।।इन्द्रोवज्र-वज्राय नमः हस्तः ३७. वसुचमे शक्तये नमः ३८. इडऽल्ह्यदित दण्डाय नमः ३६. खड्गो वैश्वदेवः खड्गाय नमः ४०. उदूतमं वरुण पाशाय नमः ४१. अर्ठ. शुश्च अङ्कुशाय नमः पुनरुत्तरादिक्रमेणैव-४२. आयं गौः गौतमाय नमः ४३. अयं दक्षिणा भरद्वाजाय नमः विश्वा-४४. इदमुत्तरात् मित्राय नमः ४५. त्र्यायुषम् कश्यपाय नमः ४६. अयं पश्चात् जमदग्नये नमः ४ -. अयं पुरोभुवस्तस्य वसिष्ठाय नमः ४८. अत्र पितरः अत्रये नमः ४६. तं पत्नीभिरनु अहन्धत्यै नमः मण्डलाद्वहिः पूर्वादिक्रमेण-५०. अदित्यै रास्नासि ऐन्द्रयै नमः ५१. अम्बऽअम्बिके कौमार्ये नमः ५२. इन्द्रायाहि ब्राह्मचे नमः ५३. आयङ्गीः वाराह्यं नमः ५४. अम्बेऽअम्बिके चामुण्डायै नमः वैष्णव्ये नमः ५५. आप्यायस्व ५६. याते रुद्र माहेश्वयें नमः

५७. समख्ये देव्या वैनायक्यै नमः

१. सप्तसागराः—१-आरोदाय० । २-श्रीरोदाय० । ३-इक्षुदाय० । ४-दिधि दाय० । ५-गुडोदाय० । ६-घृतोदाय० । ७-स्वादोदाय० ।

एता देवताः संस्थाप्य षोडशोपचारैश्च सम्पूज्य मण्डलमध्ये कलशस्थापनविधिना कलशं संस्थाप्य तदुपरि स्थाप्यदेव-प्रतिमां अग्न्युत्तारणप्राणप्रतिष्ठापूर्वकं संस्थाप्य षोडशोपचारैः सम्पूजयेत् ।

ततो ब्रह्मादिदेवेम्यः 'ॐ ब्रह्मणे नमः' पायसविल समर्पयामि । एवं भूतैनीममन्त्रैः पायसवलि दद्यात् ।

### लिंगतोमद्रे विशेषः-

ॐ असिताङ्ग भैरवाय नमः। ॐ रुरभैरवाय।

ॐ चण्डभैरवाय।

ॐ कोघभैरवाय।

। ॐ उन्मत्तभैरवाय।

ॐ कपालभैरवाय।
ॐ भीषणभैरवाय।
ॐ संहारभैरवाय।

एतत् अतिरिक्तानां देवानां रुद्रकल्पद्रुमादिषु निवन्धेषु स्थापनं नास्तीति।

### अथाग्निस्थापनम्

तत्रादौ पञ्चभूसंस्कारान् कुर्यात् । तद्यथा त्रिभिः कुशैः प्राक्संस्थ-मुदक्संस्थं वा भूमि त्रिः परिसमुह्य गोमयोदकाम्यां प्राक्संस्थमुदक्संस्थं वा भूमि त्रिरुपलिप्य, स्रुवेण प्रागग्रप्रादेशमात्रमुत्तरोत्तरक्रमेण त्रिरु-ल्लिस्य, अनामिकाङ्गुष्ठेन प्रथमरेखातः पांसूनुद्धृत्य वामहस्ते धृत्वा तथैव द्वितीयरेखातः पांसूनुद्घृत्य तानिप वामहस्ते कृत्वा तथैव तृतीयरेखातः समुद्धृत्य वामहस्ते कृत्वा तत्सवं दक्षिणहस्तेन ऐशान्यां प्रक्षिप्य, सोदकन्युव्जचुलुकेनाभ्युक्ष्य तैजसेन पात्रयुग्मेन सम्पुटीकृतं प्रदीप्तं बह्वङ्गारमिंग स्वाभिमुखं मध्ये 'ॐ अग्नि दूनम्' इति मन्त्रेण स्थापयेत् । तदुपरि तद्रक्षार्थं किन्त्रित्काष्ठं निद्घ्यात्। मेखलासु--

इदं विष्णः ब्रह्म यज्ञानम् इमा रुद्राय योन्याम्--अम्बेऽअम्बिके विष्णवे नमः ब्रह्मणे नमः रुद्राय नमः गोयँ नमः

नाभौ--नाभिमें

नाम्यघिष्ठातृदेवतायै नमः

कण्ठे--नीलग्रीवाः शितिकण्ठा

शितिकण्ठाय नमः

इत्यावाह्ययथोपचारै: सम्पूजयेत् । 'ॐ चत्वारिश्रृङ्गा' इत्यग्नि पञ्चोपचारैः पूजयेत्।

#### प्रार्थयेच्च:--

अग्नि प्रज्वलितं वन्दे जातवेदं हुताशनम्। सुवर्णवर्णममलं समिद्धं सर्वतो मुखम्।। सर्वतः पाणिपादश्च सर्वतोऽक्षि शिरोप्खः। विश्वरूपो महानग्निः प्रणीतः सर्व कर्मसु ।।

### अथ ग्रहाणामाचाहनं पूजनं च

ऐशान्यां वस्त्राच्छादिते पीठे नवग्रहमण्डलं विलिख्य स्यादिनव-अधिदेवता-प्रत्यधिदेवता-पश्चलोकपाल-वास्तोप्पति-क्षेत्रपाल-दशदिक्पाल-सहितानावाहयेत् । तद्यथा--

सूर्याय नमः १३. विष्णोरराटमसि विष्णवे नम १. आ कृष्णेन २. इमन्देवा चन्द्रमसे नमः ३. अग्निर्मूर्द्धा भौमाय नमः वुघाय नमः ४. उद्बुघ्यस्वाग्ने बृहस्पतेऽअति बृहस्पतये नमः ६. अन्नात्परिस्नुतः शुकाय नमः ७. शन्नोदेवीः शनिश्चराय नमः राहवे नमः ८. कयानश्चित्र केतवे नमः केतुं कृण्वन् ततोऽधिदेवतास्थापनं ग्रहदक्षिणपार्थ्वे—

२०. आपो हि

प्रहवामपार्थ्वे-१६. अग्निन्दूतम् अग्नये नमः अद्भ्यो नमः

प्रत्यधिदेवता<del>स्</del>थापनं

१५. स योषा इन्द्र इन्द्राय नमः

१६. यमायत्वाङ्गि यमाय नमः

२१. स्योना पृथिवि पृथिव्ये नमः १०. त्र्यम्बकं यजमाहे ईश्वराय नमः २२. इदं विष्णुः उमायै नमः ११. श्रीश्चते

विष्णवे नमः

१२. यदऋन्दः

स्कन्दाय नमः

२३. इन्द्र आसान्ने इन्द्राय नमः

१४. आ ब्रह्मन्

१७. काषिरसि

१८. चित्रावसो

२४. अदित्यै रास्ना

इन्दाण्ये नमः

ब्रह्मणे नमः

कालाय नमः

चित्रगुप्ताय नमः

२५. प्रजापतेनत्व प्रजापतये नमः । मण्डलस्य वाह्ये इन्द्रादिदश-२६. नमोऽस्तु सर्पेभ्यो नमः दिक्पालानामाचाहनम्-२७. ब्रह्मयज्ञानम् ब्रह्मणे नमः ३५. त्रातारमिन्द्र इन्द्राय नमः लोकपालानां स्थापनं ३६. त्वन्नोऽअग्ने अग्नये नमः ब्रहणामुत्तरे— ३७. बमायत्वाङ्कि यमाय नमः २८. गणानां त्वा गणपतये नमः निऋतये नमः ३८. असुन्वन्तम २६. अम्बेऽअम्बिके अम्बिकायै नमः ३६. तत्त्वायामि वरुणाय नमः वायवे नमः ४०. आनोनियुद्धिः ३०. वायोखेते वायवे नमः ३१. घ्तं घृतपावा आकाशाय नमः ४१. वयर्ठ० सोम सोमाय नमः ३२. यावाङ्कशा अश्विभ्यां नमः ४२. तमोशानम् ईशानाय नमः व्रह्मणे नमः ३३. वास्तोष्पते वातोष्पतये नमः ४३. अस्मे रुद्रा ३४. नहिस्पशम क्षेत्राधिपतये नमः ४४. स्योना पृथिवि अनन्ताय नमः

मनोज्तिरिति प्रतिष्ठाप्य पोडशोपचारैः संपूजयेत्। ततो ग्रहवे-दोशाने कलशस्थापनविधिना रुद्रक्लशं संस्थाप्य तत्र 'ॐ असंख्याता' इति मन्त्रेण असंख्यातरुद्रानावाह्य पूजयेत्।

क्वचित् पद्धतौ शेषादीनामप्यावाहनं तच्च सित संभवे एवं कार्यं रुद्रकल्पद्रमे तु नोक्तम्—ॐ शोषाय नमः रवेः पूर्वे १ ॐ वासुकये नमः सोमस्याग्रे २ ॐ कर्कोटकाय नमः बुधोत्तरे ३ ॐपद्माय नमः वृहस्पत्यग्रे ४ ॐ महापद्माय नमः शुकोत्तरे ५ ॐ शङ्ख्यालाय नमः शितपश्चिमे ६ ॐ कालाय नमः राहुपुरतः ७ ॐ कुलीशाय नमः केतुपुरतः द वहिः पूर्वे ॐ अश्विन्यादिसप्तनक्षत्रेभ्यो नमः १ तत्रैव ॐ विष्कुम्भादिसप्तयोगेभ्यो नमः १० तत्रैव ॐ वववालवकरणाभ्यां नमः ११ तत्रैव ॐ सप्तद्वीपेभ्यो नमः १२ तत्रैव ॐ ऋग्वेदाय नमः १३ वहिदंक्षिणे—ॐ पुष्यादिसप्तनक्षत्रेभ्यो नमः १४ दक्षिणे एव ॐ यृत्यादिसप्तयोगेभ्यो नमः १५ तत्रैव ॐ कौलवतेतिलकरणाभ्यां नमः १६ तत्रैव ॐ सप्तसागरेभ्यो नमः १७ तत्रैव ॐ यजुर्वेदाय नमः १६ पश्चिमे—ॐ स्वात्यादिसप्तनक्षत्रेभ्यो नमः १६ तत्रैव ॐ वज्रादिसप्तयोगेभ्यो नमः २० तत्रैव ॐ गरवणिजकरणाभ्यां नमः २१

तत्रैव——ॐ सप्तपातालेभ्यो नमः तत्रैव—ॐ सामवेदाय नमः २३ अथोत्तरे——ॐ अभिजिदादिसप्तनक्षत्रेभ्यो नमः २४ ॐ साध्यादि-षड्योगेभ्यो नमः २५ ॐ विष्टिकरणाय नमः २६ ॐ भूरादिसप्त-लोकेभ्यो नमः २७ ॐ अथवंवेदाय नमः २८ अथ वायव्याम्——ॐ ध्रुवाय नमः २९ ॐ सप्तऋषिभ्यो नमः ३०।

ततो यथावकाशम्—ॐ गङ्गादिनदीम्यो नमः ३१ ॐ सप्तकुलाचलेम्यो नमः ॐ अब्टवसुम्यो नमः ३३ ॐ एकादशहद्रेम्यो नमः ३४
द्वादशादित्येम्यो नमः ३५ ॐ एकोनपञ्चाशन्मरुद्गणेम्यो नमः ३६ ॐ
योडशमानुम्यो नमः ३७ ॐ यड्ऋतुम्यो नमः ३६ ॐ द्वादशमासेम्यो
नमः ३६ ॐ द्वययनाम्यां नमः ४० ॐ पञ्चदशित्यम्यो नमः ४१ ॐ
यिद्यसंवत्सरेम्यो नमः ४२ ॐ सुपर्णेम्यो नमः ४३ ॐ नागेम्यो नमः
४४ ॐ सर्पेम्यो नमः ४५ ॐ यक्षेम्यो नमः ४६ ॐ गन्धर्वेम्यो नमः
४७ ॐ विद्याधरेम्यो नमः ४८ ॐ अप्सरोम्यो नमः ४६ ॐ रक्षोम्यो
नमः ५० ॐ मनुष्येम्यो नमः ५० ईति संपूज्य प्रार्थयेत्—यत्कृतं पूजनं
देव भक्तिश्रद्धाविवर्णितम् । परिगृह्णन्तु तत्सवं सूर्याद्याग्रहनायकाः १
आदित्यादिग्रहाः सर्वे नानावर्णाः पृथिग्विधाः । सुप्रसन्नाः प्रयच्छन्तु
सौभाग्यं मम सर्वदा" इति ।

### अथ योगिनीपूजनम्

आग्नेय्यां पीठे रक्तवस्त्राच्छादिते पूर्वभागे त्रीणि त्र्यस्त्राणि वि-लिख्य तेषु कलरात्रयं विधिना संस्थाप्य तदुपरि सौवर्णीस्तिस्रः प्रतिमाः कृताग्न्युत्तारणाः संस्थाप्य महाकाली-महालक्ष्मी-महासरस्वतीरावाह्य षोडशोपचारैः संपूजयेत् । तदग्रे कोष्ठेषु वक्ष्यमाणा देवीरावाहयेत्—

१ ॐ अम्बेऽअम्बिके--ॐ महाकाल्यै नमः

२ ॐ श्रीश्वते--महालक्ष्म्यं नमः

३ ॐ पावकानः -- महासरस्वत्यै नमः

१ तमीशानम् गजाननाय नमः । ४ सद्यो जातः काकतुण्डिकायै २ आ ब्रह्मन् सिहमुख्ये ५ आदित्यं गर्भम् उष्ट्रग्रीवायै ३ महाँ इन्द्रः गृधास्यायै ६ स्वर्णधर्मः हयग्रीवाये

७ सत्यश्वमे वाराह्य शरभाननायै द भायदार्वा उलिकवायै १ जिह्वा मे १० हिङ्काराय स्वाहा शिवारा-वायै (शिवारावाम्) ११ अग्निश्च मे मयूराय १२ पूषन्तव विकटाननायै १३ वेद्या वेदिः अष्टवक्त्रायै १४ अयमग्निः सहस्रिणः कोट-राक्ष्यै कुब्जाय १५ इम्ममे १६ यमायत्वा विकटलोचनायै शुष्कोदयँ १७ यमेन दत्तं १८ मित्रस्य चर्ष ललज्जिह्वायै (ललज्जिह्वाम्) १६ अग्ने ब्रह्म इवदंष्ट्राये २० भग प्रणेतः वानराननाय २१ सूपर्णोऽसि ऋक्षाक्य २२ पितृभ्यः स्वधा केकराक्ष्य २३ याते रुद्र बृहत्तुण्डायै सुराप्रियायै २४ वरुणः प्राविता २५ हठँसः शुचि कपालहस्ताय २६ सुसन्दुशन्तवा रक्ताक्ष्ये २७ प्रतिपदिस शुक्य **रुयेन्यै** २८ देवीरापो २६ हविष्मतीरिमा कपोतिकायै ३० श्रीश्वते पाशहस्ताय ३१ भुवोयज्ञस्य दण्डहस्तायै

३२ कदाचनस्त प्रचण्डाये ३३ भद्रं कर्णेभिः चण्डविक्रमायै ३४ इषे त्वोर्जेत्वा शिशुब्दयै ३५ देवीद्यावा पापहन्त्र्यै ३६ विश्वानि देव काल्यै रुधिरपायिन्यै ३७ असून्वन्तमय ३ = अग्निश्चमऽआ वसाधयायै ३६ बह्वीनां पिता गर्भभक्षायै ४० नमस्ते रुद्र शवहस्ताये ४१ ऋतञ्च मे आन्त्रमालिन्यै ४२ तेआचरन्ती स्थूलकेश्यै ४३ वेद्या वेदिः बहत्कुक्यै सर्पास्यायै ४४ पावकानः प्रेतवाहिन्यै ४५ अस्कन्नमद्य ४६ तीव्रान्घोषान् दन्तशूककराये ४७ महीद्यौः क्रोञ्च्य ४८ उपयामगृहीतोसि मृगशोर्षायै ४६ आप्यायस्व वृषाननायै ५० काषिरसि व्यात्तास्याये ५१ त्र्यम्बकंयजामहे धुमनि-श्वासाय ५२ अम्बेऽअम्बिके- व्योमैकचर-णोर्घ्वंदशे ५३ विष्णोरराटमसि तापिन्यै शोषणोदुष्टच ५४ ब्राह्मणमद्य ५५ आ नो भद्राः कोटयँ ५६ एका च मे स्थलनासिकायै ५७ ब्रह्माणि मे विद्युतप्रभायै ५८ असङ्ख्याता बलाकास्याये

६० तिस्रस्त्रेधा कटपूतनायै ६१ सरस्वतो योन्या हासायै

५६ अहिरिव मार्जार्ये | ६२ इदं विष्णुः कामाक्ष्यै ६३ वृष्णऽऊमिरसि मृगाक्ष्यै ६४ मृगो न भीमः मृगलोचनायै

## इत्यावाह्य षोडशोपचारैः संपूजयेत् ।

### अथ क्षेत्रपालपूजनम्

वायव्यां श्वेतवस्नाच्छादिते पीठे चत्रस्रं विजिल्प तिर्यङ्मान्यां पार्श्व-मान्यां च सूत्रद्वन्द्वं समान्तराले दद्यात्। एवं समानि नव कोष्ठानि संपद्यन्ते । मध्ये कोष्ठेऽष्टदलं विलिख्य कलशं संस्थाप्य पूर्णपात्रे कृताग्न्यूत्तार गंसीवर्ण क्षेत्रपालं "ॐ नहिस्पशम" इत्यावाह्य स्थाप-येत्। पूर्वादिकोष्ठेषु षट्दलानि सम्पाद्य, मध्ये चैकं दलं क्र्यात्--

## पूर्वकोष्ठे षट्सु दलेसु—

१. इमौ ते पक्षा अजरायनमः (अजरम्)

२. प्रथमा वाम् व्यापकाय नमः ३. इन्द्रस्य वज्रः इन्द्रचौराय नमः

४. एवेदिन्द्रम् इन्द्रमूर्तये नमः

५, उक्षा समुद्रः उक्ष्णे (उक्षाणम्)

६. यहेवा देव कूष्माण्डाय नमः

## आग्नैयषठ्सु दलेषु-

७. स नऽइन्द्राय वरुणाय नमः ८, बाहू में वट्काय नमः

६. मुञ्चन्तु मा विमुक्ताय नमः

१०. कुर्वन्नेवेह लिप्तकाय नमः

११. सन्नः सिन्धः नीललोकाय नमः २१. आकन्दयबल व्यालाय नमः

१२. नमो गणेभ्यः एकदंब्ट्राय नमः |२२. इन्द्रायाहि

## दक्षिणषटके —

१३. अमें भ्यो हस्तिपम् ऐरावताय

१४. ओषधीः प्रति ओषधीघ्नाय नमः

१५. त्र्यम्बकं यजामहे बन्धनाय नमः

१६. देवसवितः दिव्यकराय नमः

१७. सीसेन तन्त्रम् कम्बलाय नमः

१८. आशुः शिशानो भीषणाय नमः

# नैर्ऋत्यषट्के-

१६. इमर्ठं साहस्रम् गवयाय नमः २०. क्रम्भो वनिष्ठुः घण्टाय नमः अंशवे नमः २३. चन्द्रमाऽअप्स्वन्तरा चन्द्रवा-रणाय नमः

घटाटोपाय नमः २४. गणानान्त्वा

## पश्चिमे दलषटके—

२५. उग्रं लोहितेन जटिलाय नमः २६. पवित्रेण प्नीहि ऋतवे नमः २७. आजिझ कलशम् घण्टेश्वराय नन

२८. वायो श्रकः विटङ्काय नमः २१. दैव्या होतारा मणिमानाय

नम:

- ३०. त्रीणितऽआहुः गणवन्घाय नमः

### वायन्यादि कोष्ठे षट्सुदलेषु क्रमेण-

३१. प्रतिश्रत्कायाऽ मुण्डाय नमः ४७. सर्वीहरङ्क्ताम् वर्वकराय नमः ३२. शुद्धवालः ३३. वनस्पते वी सुधापाय नमः वैनाय नमः ३४. सूपणं वस्ते

३५. अग्नेऽअच्छा

३६. भद्रं कर्णेभिः ढुण्डिकरणाय मनः

### उत्तरादिकोष्ठेषु-

स्थविराय नमः ३७. अपां फेनेन ३८. वातं प्राणेन दन्तुराय नमः

३९. इदर्ठ हिवः धनदाय नमः

४०. खङ्गो वैश्वदेवः नागकणीय

नमः

४१. मृगो न भीमः महाबलाय

नमः

फेत्काराय नमः ४२. इन्दुर्दक्षः

ईशानादि दलेषु क्रमेण-

४३. तीव्रान्धोषान् सिंहाय नमः मृगाय नमः

४४. अग्निन्दूतम् ४५. अदित्यास्त्वा यक्षाय नमः

४६. द्यौस्ते पृथिव्य मेघवाहनाय

नमः

तीक्ष्णाय नमः

४८. पवमानः सोऽअद्य अनलाय

नमः

पवनायद्भनमः ४६. अभ्यर्षत सुब्द्तिम् शुकाय नमः

इत्येवमजरादिक्षेत्रपालानावाह्य मनो जूतिरिति प्रतिष्ठाप्य षोडशोपचारैः संपूजयेत्।

# अथ कुरा कण्डिका प्रयोगः

अग्नेर्दक्षिणतो ब्रह्मणः स्थापनार्थं ब्रह्मासनम् । अग्नेरुतरतः प्रणीतासनद्वयम् ।

ब्रह्मासने ब्रह्मोपवेशनम् । 'यावत्कर्म समाप्यते तावत्वं ब्रह्मा भव' । 'भवामि' इति ब्रह्मावदेत् । ब्रह्मणानुज्ञातः प्रणीताप्रणयनम् । प्रणोतापात्रं पुरतः कृत्वा वारिणा परिपूर्यं कुशैराच्छाद्य । प्रथमासने निधाय ब्रह्मणो मुखमवलोक्य द्वितीयासने निदघ्यात् ।

ततः परिस्तरणम् । यथा—आग्नेयादीशानान्तम् । ब्रह्मणोऽग्नि-पर्यन्तम् । नैऋत्याद्वायव्यान्तम् । अग्नितः प्रणोतापर्यन्तम् इतरथा-वृत्तिः ।

अय पात्रासादनम् । यथा—-अग्नेहत्तरतः पश्चिमतो वा साग्रं कुशपत्रत्रयम्, कुशपत्रद्वयञ्च पृथक्-पृथक् । प्रोक्षणोपात्रम् । आज्य-स्थालो । सम्मार्जनकुशाः पञ्च । उपयमनकुशाः सप्त । सिमधिस्तस्रः । स्रुवः । आज्यम् । तण्डुलाः । पूर्णपात्रम् । वृषिनिष्कय दक्षिणा । उपकर्पनीयानि द्रव्याणि निधाय ।

अथ पवित्रकरणम् । यथा—-द्वयोरुपिर त्रीणि निघाय । द्वौ मूलेन प्रदक्षिणीकृत्य । त्रिभिरिछ्द्य । द्वौ प्राह्यौ त्रिस्त्याज्यः । सपवित्र-करेण प्रणोतोदकं त्रिः प्रोक्षणोपात्रे निघाय । अनामिकाङ्गुष्ठाम्यां गृहीतपवित्राम्यां त्रिरुत्पवनम् । प्रोक्षण्याः सव्यहस्तकरणम् । दक्षिण-हस्तेन गृहीतपवित्रेण तिरुद्दिङ्गनम् । प्रणीतोदकेन प्रोक्षणो प्रोक्षणम् । प्रोक्षण्युदकेन आज्यस्थाल्याः प्रोक्षणम् । चरुस्थाल्याः प्रोक्षणम् । सम्माजनकुशानां प्रोक्षणम् । सम्माजनकुशानां प्रोक्षणम् । समिघां प्रोक्षणम् । स्रुवस्य प्रोक्षणम् । आज्यस्य प्रोक्षणम् । त्रण्डुलानां प्रोक्षणम् । पूर्णपात्रस्य प्रोक्षणस् । उपकल्पनीयानां पदार्थानां प्रोक्षणम् । क्सन्वरे [जनसन्वार्वाजतदेशे ] प्रोक्षणीं निघाय । आज्य-

स्थाल्यामाज्यनिर्वापः । चरुस्थाल्यां प्रणीतोदकासेकपूर्वकं तण्डुल-प्रक्षेपः। अग्नौ दक्षिणत आज्याधिश्रयम्। आज्यस्योतरतश्चरो-रधिश्रयणम् । ज्वलदुल्मुकेनोभयोः पर्यग्निकरणम् । इतरथावृत्तिः । [ प्रणीतोदकस्पर्शः ] अर्द्धश्रिते चरौ अधोमुखस्य स्नुवस्य प्रतपनम्। स्रुवस्योर्घ्वमुखस्य सम्मार्जनकुशानामग्रैरन्तरतो मूलैर्वाह्यतः सम्मा-र्जनम्, प्रणीतोदकेनाभ्युक्षणम् । सम्माजनकुशानामग्नौ प्रक्षेपः। पुनः प्रतपनम् । अग्नेर्दक्षिणतो निधानम् । आज्योद्वासनम् । श्रतं चरुं स्रुवे-णाभिधार्यं चरुं पूर्वेणानीयाऽग्नेरुत्तरतः स्थापयेत् । चरोरुद्वासनम्। अग्नेरुत्तरत एवाज्यं प्रदक्षिणीकृत्य आज्यस्योत्तरतश्चरं स्थापयेत्। अज्योत्पवनम् । आज्यावेक्षणम् । अपद्रव्यनिरसनम् । पुनः प्रोक्षण्यु-त्पुवनम् । पवित्रे प्रोक्षण्यां निधाय वामहस्ते उपयमनकुशानादाय, दक्षिणेन पाणिना घृताक्ताः समिबस्तिस्रः, तिष्ठन् तूष्णीं अग्ना-वभ्याधायोपित्रक्य सपवित्रकरेण प्रोक्षण्युदकेन ईशानादारभ्य ईशान-पर्यन्तं पर्यंक्ष्य, पुनः पवित्रयोः प्रणीतासु निधानम् । दक्षिणं जान्याच्य कुरौर्ब्रह्मणाऽन्वारब्धः समिद्धतमेऽग्नौ मनसा प्रजापति ध्यायन् स्रुवेण तूष्णीं आज्याहुति जुहुयात् [ अत्र न स्वाहाकारः ] अग्नेहत्तर-भागे - ॐ प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये=न मम-इति प्रोक्षण्यां संस्रवप्रक्षेपः । अग्नेर्दक्षिणप्रदेशे--ॐ इन्द्राय स्वाहा, इदं इन्द्राय= न मम । आज्यभागी--ॐ अग्नये स्वाहा, इदमग्नये = न मम । ॐ सोमाय स्वाहा, इदं सोमाय न मम।

ततो यजमानः हस्ते जलाक्षतानादाय—अस्मिन् [ ग्रहशान्ति ] कर्मणि इमानि उपकल्पितानि हवनीयद्रव्याणि या या यक्ष्यमाण-देवतास्ताभ्यस्ताभ्यो मया परित्यक्तानि नश्चमम, यथा दैवतानि सन्तु ।

।इति कुशकण्डिकाविधिः

# अथ व्याहृतिहोमः, उत्तरपूजनश्च

ततो यजमानः—-''ॐ अग्नि प्रज्वलिनं वन्दे०'' इत्यनेनाग्नि ध्यान्वा ॐ चत्वारि श्रृङ्गा० इति मन्त्रेणग्नि सम्पूज्य——ॐ गणानान्त्वा० ॐ अम्बेऽअम्बिके० मन्त्राभ्यां पूर्वं वराहुति हुत्वा ग्रहहोमं
कुर्यात् । ततः प्रधान होमः । ततः स्थापनक्रमेण वास्तुहोमपूर्वकं
चतुःषिटयोगिनीनां, क्षेत्रपालानां, ब्रह्मादिमण्डलदेवतानां च आज्यादिद्रव्यद्वारा तत्तन्मन्त्रैहोंमं कुर्यात् ।

ततः कृतकर्मसु न्यूनातिरिक्ताविष्रायश्चित्तनिवृत्यथं प्रायश्चितहोमः—-१-ॐ भूः स्वाहा, इदमग्नये नमम। २-ॐ भुवः स्वाहा,
इदं वायवे न मम। ३-ॐ स्वः स्वाहा, इदं सूर्याय न मम। ४-ॐ
भूभुवः स्वः स्वाहा, इदं प्रजापतये न मम। एवं सप्तवारं होमे कृते
सित अष्टिाविशत्याहुतयो भवन्ति। सप्तिविशतिवारं होमे कृते
अष्टोत्तरशताहुतयो भवन्ति।

हस्ते साक्षतजलमादाय-कृतस्य कर्मणः साङ्गतासिद्धचर्यं गणे-शादिस्थापितदेवतानां अग्नेश्च उत्तरपूजनमहं करिष्ये। एवं सङ्कल्य स्थापितदेवतानां यथोपचारं पूजनं कृत्वा अग्निपूजनं कुर्यात्—ॐ अग्ने नय०।

ततः स्विष्टकृद्धोमः—सर्वाणि समित्तिलचर्वाज्यद्रव्याणि हुतशेषा-ण्यादाय-ॐ अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा इदं अग्नये स्विष्टकृते न मम।

भूरादिनवाहुतयः—१-ॐ भूःस्वाहा, इदं अग्नये न मम। २-ॐ भुवः स्वाहा, इदं वायवे नमम। ३-ॐ स्वः स्वाहा, इदं सूर्याय नमम। ४-ॐ त्वन्नोऽअग्ने० इदं अग्नीवरुणाभ्यां न मम। ५-ॐ सत्वन्नोऽअग्ने० इदं अग्नीवरुणाभ्यां नमम। ६-ॐ अयाश्चाग्ने० इदमग्नये अयसे न मम। ७--ॐ खेतेशतम्० इदं वरुणाय सिवत्रे विष्णवे विश्वभयो देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्केभ्यश्च नमम ' ६-ॐ उदुत्तमम्० इदं वरुणायादित्यायादितये न मम। ६-ॐ प्रजापतये स्वाहा; इदं प्रजापतये न मम।

इति नवाहुतयः

### अथ दशदिक्पालबलिः

ॐ प्राच्ये दिशे स्वाहाः । इन्द्रादिदशदिवपालेभ्यः साङ्गेभ्यः सपरिः इमान् सदीपदिधभाषभक्तवलीन् समर्पयामि ।

नवग्रहवितः-ॐ ग्रहाऽऽऊज्जीहृतयः । सूर्यादिनवग्रहेम्यः साङ्गेम्यः सपरिः अधिदेवता – प्रत्यधिदेवता - गणपत्यादिलोकपाल-वास्तो- । प्रतिसहितेभ्यः इमान् सभक्तः । भो भो भो सूर्यादिग्रहाः, मम सकुटुम्बस्य सपरिः अवेनः । अनेनः सूर्यादिग्रहाः प्रीयन्ताम्, न मम।

क्षेत्रपालविलदानम् — वंशपात्रे सदक्षिणं भाष-भवतदध्योदन-जल-षात्रसिहतं चतुर्मुखं दीपं प्रज्वलय्य ॐ निहस्पशम० इनि मन्त्रेण क्षेत्रपालं सम्पूज्य प्रार्थयेत्—

नमामि क्षेत्रपाल त्वां भूतप्रेतगणाधिप।
पूजां बिलं गृहाणेमं सौम्यो भवतुसर्वदा।
बायुरारोग्यं मे = देहि निर्विष्नं कुरु सर्वदा।
माविष्नं माऽस्तु मे पापं मा सन्तु परिपन्थिनः।
सौम्या भवन्तु तृष्ताश्च भूतप्रेताः सुखावहाः॥
ततो हस्ते जलं गृहोत्वा—क्षेत्रपालाय

साङ्गाय सपरिवाराय सायुष्ठाय सशक्तिकाय मारीगण-भैरव-राक्षस-कूष्माण्ड-बेताल-भूत - प्रेत-पिशाच-डािकनी - शािकनी-पिशा-चिनी-ब्रह्मराक्षस-गणसहिताय इमं सदीपदिधमाषभवतविल समर्पया-मि। भो क्षेत्रपाल, स्वां दिशं रक्ष मम सकु वरदोभव। अनेन० अनेन० क्षेत्रपालः प्रीयताम् न मम। ततोदुर्ब्राह्मणेन नािपतेन वा बिल हार-येत्। यजमानः पृष्ठतो द्वारपर्यन्तं जलाक्षतं क्षिपेत् ॐ हिङ्काराय स्वाहा०। ततो यजमानः पाणिपादं प्रक्षाल्य पूर्णाहुित कुर्यात्।

इति बलिदानम्

# अथ पूर्णाहुतिः

यजमानः कुण्डस्य पश्चिमिदिश उपिवश्याचम्यप्राणानायम्य सङ्कल्पं कुर्यात्—देशकालौ सङ्कीत्यं अमुकोऽहम् कृतस्य [कृद्र-महाकृद्र-अतिकृद्र, विष्णु-महाविष्णु-अतिविष्णु, शतचण्डी-सहस्रचण्डी-यागस्य] कर्मणः साङ्गतासिद्धचर्यं, तत्सम्पूर्णफलप्रात्ययं च मृडनामाग्नौ पूर्णाहुर्ति होष्ये [होष्यामि]। ततः स्नुच्यां स्नुवेण वारचतुष्ट्यं आज्यमादाय उपिर रक्तवस्त्रवेष्टितं नारिकेलफलं संस्थाप्य—ॐ पूर्णादिवि इत्यादिना मन्त्रेण "पूर्णाहुत्ये नमः" इति लब्बोपचारैः पूर्णाहुर्ति सम्पूज्योत्त्थाय वक्ष्यमाणैर्मन्त्रेः पूर्णाहुर्ति कुर्यात्—१-ॐ समुद्द्राद्द्रिमः। २-व्वयं नाम प्रव०। ३-चत्वारि श्रृङ्गा०। ४-त्रिष्ठा हितं पणिभिः० ५-एताऽअषंन्ति०। ६-सम्यक्सवन्ति०। ७-सिन्धोष्टितं पणिभिः० ५-एताऽअषंन्ति०। ६-कन्याऽइव०। १०-अभ्यषंतसुष्टु-तिम्०। ११-धामन्ते विश्वम्०। १२-पुनस्त्वाऽऽदित्या०। १३-मूर्द्धानं दिवः०। १४-पूर्णादिवि० "शतकतो स्वाहा, इदमग्नये वैश्वान्तराय वसुकृद्रादित्येम्यः शतकतवे सप्तवते आग्नेऽद्भ्रचश्च न मम-प्रोक्षण्यां संस्रवप्रक्षेपः।

## इति पूर्णाहुतिः

### वसोर्द्धाराहोमः

यजमानो बाहुमात्रप्रमाणां सलक्षणां घृतपूरितां स्नुचं हस्ते घृत्वा वक्ष्यमाणमन्त्रैर्वसोद्धारांजुहुयात् । तत्र मन्त्राः-१-ॐ सप्ततेऽअग्ने० । २-ग्रुकज्योतिश्च० । ३-ईदृङ्चान्यादृङ्च० । ४-ऋतश्चसत्यश्च० । ४-ऋतजिच्चसत्यजिच्च० । ६-ईदृक्षासऽएता० । ७-स्वतवांश्चप्रघा-सीच० । इन्द्रन्दैवीविशो० । ९ इमछंस्तनमू० । १०-धृतम्मिमक्षे० । ११-व्वसोः पवित्रमसि० ··· सुप्वाकामधुक्षः-स्वाहा, इदमग्नये न

ततोऽग्नि प्रदक्षिणीकृत्य अग्नेः पश्चादुपिवशेत् । सस्मधारणम्— ॐ त्रयायुषञ्जमदग्नेः—इति ललाटे । कश्यपस्यत्र्यायुषम्—इति ग्रीवा-याम् । यद्वेषुत्र्यायुषम्—इति हृदि । ततः संस्रवप्राशनम् । पिवत्राभ्यां मार्जनम् । अग्नौ पिवत्रप्रतिपित्तः । ब्रह्मणेपूर्णपात्रदानम्ः—सङ्कृत्पः— कृतस्य कर्मणः साङ्गतासिद्धचर्थं इदं सदक्षिणाकं पूर्णपात्रं ब्रह्मणे तुभ्यमहं सम्प्रददे । ब्रह्मा—पूर्णपात्रं प्रतिगृह्णन् ॐ द्यौस्त्वा ददातु पृथिवीत्वा प्रतिगृह्णातु—इति पठेत् । अग्नेः पश्चात्प्रणीताविमोकः—ॐ आपः शिवाः शिवतमाः शान्ताः शान्ततमास्ताँस्ते कृष्वन्तु भेषजम्— भूमौ पातितेन प्रणीताजलेन यजमानमभिषिञ्चेत् । तत उपयमन-कुशानामग्नौ प्रक्षेपः ब्रह्मन्थिविमोकः ।

श्रेयोदनम् — आचार्यः — कृतस्य अमुकाख्यस्य कर्मणः साङ्गता-सिद्धचर्थं यजमानाय श्रेयोदानं करिष्ये — इति सङ्गल्प्य यजमानस्य दक्षिणहस्ते — शिवा आपः सन्तु-जलम्, मौमनस्यमस्तु — पुष्पम्, अक्ष-तश्चारिष्टं चास्तु — इति अक्षतांश्च दद्यात् । तत आचार्यो हस्ते जला-क्षतपूगफलान्यादाय — "भवित्रयोगेन मया अस्मिन् कर्मणि यत्कृतं आचार्यत्वं तथा च एभिर्नद्वा गाणपत्य-सदस्योपद्रष्ट्-जापकादिभि-व्राह्मणैः सह यत्कृतं जपहोमादिकश्च तेनोत्पन्नं यच्छ्रेयस्तत् अमुना साक्षतजलपूगफलेन तुम्यमहं सम्प्रददे, तेन श्रेयसा त्वं श्रेयोवान् भव— इति यजमानाय दद्यात् । "भवामि" इति यजमानो ब्रूयात् ।

## इति श्रेयोदानम्

दक्षिणादानसङ्करणः—ततः सपत्नीको यजमानः हस्ते साक्षतजल-मादाय देशकालौ स्मृत्वा गोत्रः शर्माऽहं [ वर्माऽहं वा गुप्तोऽहम् ] कृतस्य कर्मणः साङ्गतासिद्धचर्यं तत्सम्पूर्णफप्राप्त्यर्थं च आचार्यादि-वृतेम्यो ब्राह्मणेम्यो मनसोद्दिष्टां दक्षिणां विभज्य दातुमहमुत्सृजे। गोदानसङ्करुपः — कृतस्य · · · कर्मणः साङ्गतासिद्धचर्थं तत्सम्पूर्ण-फलप्राप्त्यर्थं च गोनिष्कयभूतिमदं द्रव्यं अमुकगोत्राय = शर्मणे आचा-र्याय तुभ्यमहं सम्प्रददे ।

भूयसीदक्षिणाप्रदानम् — कृतेऽस्मिन् ः कर्मणि न्यूनातिरिक्तदोषः
परिहारार्थं नानानामगोत्रेभ्यः शर्मभ्यो ब्राह्मणेभ्यो दीनानाथेभ्यश्च
यथाशक्ति भूयसीं दक्षिणां विभज्य दातुमहमुत्सृजे।

ब्राह्मणभोजनसङ्करणः - कृतस्य ः कर्मणः साङ्गतासिद्धचर्यं तत्स-म्पूर्णफलावाष्तये च यथाकालं यथासङ्ख्याकान् व्राह्मणान् पक्वान्नेन [आमान्नेन वा] भोजयिष्ये, तेन श्रीकर्माङ्गदेवताः प्रीयन्ताम्, नमम ।

अभिषेकः—तत आचार्यादयः सर्वे ब्राह्मणाः रुद्रकलशस्य प्रधान-कलशस्य वा जलं पात्रान्तरे उद्धृत्य दूर्वापञ्चपल्लवैः प्राङ्मुखस्थं सपरिवारं यजमानं अभिषिञ्चेयुः——ॐ देवस्यत्त्वा० ···सरस्वत्यै०। देवस्यत्त्वा च० ·· सरस्वत्यै व्वाचोयन्तुर्य०। देवस्यत्त्वा० ···अश्विनो-भेष०। द्यौः शान्तिः०। विश्वानि देव०।

### इत्यभिषेकः

घृतपात्रदानम् - घृतपूरितपात्रे यजमानो मुखावलोकनं कुर्यात्— ॐ रूपेणवो रूप० इदं सदक्षिणाकं [ससुवर्णम्, सरजतम्] घृतपात्रं सपरिवारस्यममसर्वारिष्टिनिवृत्तये यथानामगोत्राय [ब्राह्मणाय, दुर्बाह्मणाय] तुभ्यमहं सम्प्रददे [दातुमहमुत्सृजे]

### क्षमापनं देवविसजंनश्च

आवाहनं न जानामि०। मन्त्रहीनम्०। जपिश्छद्रम्। अपराध-सहस्राणि० ज्ञानतोऽज्ञानतोवाऽपि०। कर्मप्रधानदेवतायै कर्मापंणं कुर्यात्।

ततो यजमानः हस्तेऽक्षतानादाय——ॐ उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते०। यज्ञयज्ञं गच्छ०। यान्तुदेवगणाः सर्वे०। गच्छ-गच्छ सुरश्रेष्ठ०। अञ्जलि बध्वा—-ॐ प्रमादात् कुर्वताम् वरस्य स्मृत्या च०। चतुर्भिष्टच-चतुर्भिश्च०।

यजमानाय तिलकाशीर्वादः——ॐ स्वास्तिनऽइन्द्रो०। ॐ पुन-स्त्त्वा० । रक्षाबन्धनम्——ॐ यदाबघ्नन्दाक्षा० । श्रीर्वर्चस्व०। अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु०। मन्त्रार्थाः सफलाः सन्तु०।

इति प्रथमः परिच्छेदः

一ちままさい

# अथ द्वितीयः परिच्छेदः

## विष्णोः पूजनविधिः

आवाहनम् । आवाहनपूर्वकं घ्यानम् । आसनम् । पाद्यम् अघ्यंम् । आचमनीयम् । स्नानम् । पश्चामृतस्नानम् । शुद्धोदकस्नानम् । उद्वतंनस्नानम् ।

# ततः पुरुषसूक्तेन अभिषेकः।

१२-ॐ तस्माद्यज्ञात्०(७)
१३-ॐ तस्माद्यज्ञात्०(७)
१४-ॐ तं यज्ञम्०(६)
१५-ॐ ॐ अक्षज्ञमी०
१६-ॐ यत्पुरुषम्०(१०)
१७-ॐ काण्डात्का०
१८-ॐ विष्णोः कर्माणि०
१६-ॐ अहिरिव०
२०-ॐ बाह्यणोऽस्य०(११)
२१-ॐ चन्द्रमा मनसो०(१२)
२२-ॐ नाम्याऽआ०(१३)

वस्त्रम् सम० ।
यज्ञोपवीतम् सम० ।
गन्धम् सम० ।
अक्षतान् सम० ।
पुष्पाणि सम० ।
दूर्वांकुरान् सम० ।
तुलसीपत्राणि सम० ।
सौभाग्यद्रव्याणि सम० ।
घूपं सम० ।
दीपं सम० । [हस्त प्रक्षा० ]
नैवेद्यं सम० ।

ॐ प्राणापानव्यानोदानसमानाः स्वाहेति पृथक्-पृथक् ।उत्तरा-पोशनं, हस्तप्रक्षालनं, गुखप्रक्षालनं आचमनीयं सम०।

२३-ॐ यत्पुरुषेण०(१४) ताम्वूलं सम०। [पूगफलश्व] २४-ॐ याः फलिनी० ऋतुफलानि सम०। २५-ॐ हिरण्यगर्भः० दक्षिणां सम०।

२६-ॐ इदछहिवः० कर्पूरारातिक्यं सम । २७-ॐ सप्तस्यासन्०(१५) प्रदक्षिणां सम ।

२७-ॐ यज्ञेनयज्ञम्०(१६) मन्त्रपुष्पाञ्जलि सम०।

ॐ शान्ताकारम्० इत्यादिश्लीकैः प्रार्थनां कृत्वा साप्टाङ्गं प्रणमेत्।

इति विष्णोः पूजनविधिः

## अथ विष्णोरङ्गपूजा

वामहस्ते गन्धपात्रं गृहीत्वा दक्षिणहस्तेनार्चयेत् – १. ॐ सत्यपरब्रह्मणे नमः पादौ पूजयामि । २. ॐ सङ्कर्षणाय० गुल्फौ पूज० । ३. ॐ कालात्नने० जानुनो पूज० । ४. ॐ विश्वरूपाय० जंघे पूज० । ५. ॐ विश्वरूपाय० जंघे पूज० । ५. ॐ विश्वरूपाय० निर्दे पूज० । ७. पद्मनाभाय० नाभि पूज० । ६. ॐ परमात्मने० हृदयं पूज० । ६. ॐ वैकुण्ठाय० कण्ठं पूज० । १०. ॐ सर्वास्त्रवारिणे० बाहू पूज० । ११. ॐ बाचस्पतये० मुखं पूज० । १२. ॐ हरये० जिह्नां पूज० । १३. ॐ हरये० जिह्नां पूज० । १३. ॐ दामोदराय० दन्तान् पूज० । १४. ॐ सहस्राक्षाय० नेत्रे पूज० । १४. ॐ सर्वात्मने० शिरः पूज० । १६. ॐ श्री लक्ष्मी सहितनारायणाय नमः सर्वाङ्मं पूज० ।

### विष्णोः पीठपूजनमावरणपूजनञ्च

तत्रादौ सर्वतोभद्रमण्डले देवानावाह्य सम्पूज्य मध्ये सिविधि कलशं संस्थाप्य तत्र सुवर्णरजताद्यन्यतमपट्टो विष्णुयन्त्रमालिखेत्। तद्यथा—अष्टगन्द्येन चन्दनेन=वा फलकमध्ये विन्दुं कृत्वा ततिहत्रकोणं विरच्य ततः षट्कोणं, अष्टारं, दशारं, द्वादशारं, चतुर्दशारं षोडशारं च=क्रमेण विरच्य परितो रेखात्रयं दिक्षु द्वारयुतं च कुर्यात्। एवं यन्त्रं विलिख्य पीठे विष्णुप्रतिमां संस्थाप्य प्रत्यङ्मुखीं गरुडप्रतिमां च संस्थाप्य शंवाद्युपकरणानि च पुरतो निधाय मध्ये नानारत्नखचितं मुक्ताद्यलंकारालंकृतं सिंहासनं घ्यायेत्। ततो यन्त्रस्य पूर्वद्वारे। १—ॐ भद्राय नमः। २—ॐ सुभद्राय नमः। ३—गङ्गाये नमः। ४—ॐ यमुनाये नमः। दिक्षणद्वारे—१ ॐ बलाय०। २—ॐ प्रबलाय०। ३—ॐ चिच्छक्तरये० ४—ॐ आनन्दाये०। पश्चिमद्वारे—१ ॐ चण्डाय०। २—ॐ प्रचण्डाय०। ३—ॐ ज्याय०। २—ॐ विजयाय०। ३—ॐ शंखाय०। ४—ॐ पद्म-विधये०। इत्येवं द्वारपालानवाह्य पूजियत्वा स्वशरीरे पुरुषस्वतेन

न्यासाँश्च कुर्यात्। ततः पूजा कलशार्चनं कुर्यात्। तद्यथा—स्ववामभागे पूजाकलशं संस्थाप्य "इमम्मे॰" इत्यादिना मन्त्रेण वहणं सम्पूज्य गायत्र्या दश्चवारमभिमन्त्र्य तत्र गंगेच यमुने॰ इत्येवं तोर्थान्यावाह्य विष्णवादिदेवानावाहयेत् । तद्यथा—१-ॐ विष्णवे नमः। २-ॐ हद्वाय॰। ३-ॐ ब्रह्मणे॰। ४-ॐ मातृगणेम्यो॰। ५-ॐ साग-रेम्यो॰। ६-ॐ सप्तद्वीपवसुन्वरायै॰। ७-ॐ ऋग्वेदाय॰। ६-ॐ यजुर्वेदाय॰। ६-ॐ सामवेदाय॰। १०-ॐ अथर्ववेदाय॰। ११-ॐ वदाङ्गेम्यो॰। १२-ॐ गायत्र्यै॰। १३-ॐ सावित्र्यै॰। १४-ॐ शान्त्यै॰। १५-ॐ सरस्वत्यै॰। १३-ॐ सावित्र्यै॰। १४-ॐ सावित्र्यै॰। इत्येवभावाह्य, पूजयेत्। ततः स्वात्मिन विष्णुं ष्यायेत्। ततो भगवतः श्रीविष्णोः पुरतश्चतुष्पादिकां संस्थाप्य तस्या उपरि पट्टवस्त्रं च प्रसार्यं कुंकुमादिना नवकोष्ठां भूमि संपाद्य पूर्वादितो मध्ये च पंचामृतपदार्थान् दुग्धदघ्यादोन् निधाय विदक्षसुगन्धितत्वलमाम्लकचूर्णसुगन्धिपिष्टोष्णोदकानि विन्यस्य स्थापनक्रमेण नवसु सद्रव्येषु पात्रेषु नवदेवताः समावाह्य पूजयेत्। तद्यथा—

१-ॐ विद्याये नमः । २-ॐ अविद्यायै० । ३-ॐप्रकृत्यै० । ४-ॐ मायायै० । ५-ॐ तेजस्विन्यै० । ६-ॐ प्रवोधिन्यै० । ७-ॐ सत्याय० । द-ॐ रजसे० । ६-ॐ तमसे० । इति सम्पूज्य गायत्र्याभि मृशेत् ।

### विष्णोः पीठपूजनम्

पीठमध्ये कलशसंस्थापितयन्त्रोपिर गन्वाद्यप्त्रारान् दद्यात् – मध्ये १ ॐ आघारशक्तये नमः । २ – ॐ प्रकृत्ये । ३ – ॐ कूर्माय । ४ – ॐ अनन्ताय । ५ – ॐ वाराहाय । ६ – ॐ पृथि छ ै । ७ – ॐ क्षीर- निघये । ६ – ॐ देनेतदीपाय । ६ – ॐ रत्नो ज्वलितस्त्रणं मण्डपाय । १० – ॐ कल्पवृक्षाय । ११ – ॐ स्वर्णवेदिकाये । १२ – ॐ सिहास नाय । इति सम्पूज्यपीठदक्षिणे – १ – ॐ गुरुम्यो । वामे – २ – ॐ वुर्णाये । ३ – ॐ विद्वेशाय । ४ – क्षेत्रपालाय । अग्रे – १ – ॐ गुरु इत्य । ईशान्याम् । २ – ॐ विद्वेश नाय । ३ – ॐ पंचाशद्व -

णिंढचकणिकायै । ४-३० द्वादशकलात्मने सूर्यमण्डलाय । ५-३० षोडशकलात्मने सोममण्डलाय०। ६-ॐ दशकलात्मने बह्लिमण्ड-लाय । ७-ॐ शक्तिमण्डलाय । ५-ॐ ब्रह्मणे । १-ॐ विष्णवे ।। १०-ॐ ईशानाय०। ११-ॐ कुवेराय०। १२-ॐ ऋग्वेदाय०। १३-३ॐ यजुर्वेदाय० । १४-३ॐ सामवेदाय० । १५-३ॐ अथर्व-वेदाय । १६-३० आत्मने । १७-३० अन्तरात्मने । १८-३० पं परमात्मने । १६-ॐ ह्रीं ज्ञानात्मने । २०-ॐ कृताय । २१-ॐ त्रेतायः । २२-ॐ द्वापरायः । २३-ॐ कलयेः । २४-ॐ सं सत्वाय० । २५-ॐ रंरजसे० । २६-ॐ तंतमसे० । २७-ॐ अणि-मायै । २८-ॐ महिमायै । २१-लिघमायै । ३०-ॐ गरिमायै ।। ३१-प्राप्त्यै । ३२-ॐ प्राकाम्यै । ३३-ईशित्वायै । ३४-ॐ विशत्वायै । ततः पूर्वादि पत्रेषु । ३५-३% विमलायै । ३६-३% उत्किषण्यै०। ३७-ॐ ज्ञानायै०। ३८-ॐ ऋियायै०। ३६-ॐ योगायै । ४०-ॐ प्रहृत्यै । ४१-ॐ सत्याये । ४२-ॐ ईशा-नायै । पुनर्मध्ये । ४३-ॐ अनुग्रहायै । ततो ॐ मनोजूतिर्जुष । इति मन्त्रेण पीठदेवताः सुप्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु, इति प्रतिष्ठाप्य। आवाहित-पीठदेवताम्यो नमः, इति नाममन्त्रेण षोडशोपचारैः सम्पूज्य हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा ॐ नमो भगवते विष्णवे सर्वभूतात्मने वासूदेवाय योगपीठात्मने नमः, इति कणिकायां पुष्पाञ्जलि दद्यात् । ''सच्चिद्ज्ञानानन्दरूपं" परं धामैव सकलं पीठम्, इति संचिन्तयेत्।

इति पीठपूजनम्

---

# अथ प्रतिमायामग्न्युत्तारणम्

तद्यथा—देवं सुवर्णादिधातुर्निमितपत्रं संस्थाप्य मधुवृताभ्यामभ्यज्य
गोदुग्धमिश्रितजलधारां देवोपिर ददन् अग्न्यूत्तारणमन्त्रान् पठेत्।
१-ॐ समुद्रस्यत्वाः। २-ॐ हिमस्यत्वाः १-३ॐ उपजमन्तुपः।
४-ॐ अपामिदम्ः। १-ॐ अग्नेपावकः। ६-ॐ सनः पावकः।
७-ॐ पावकयाः। ६-ॐ नमस्तेः। ६-ॐ नृषदेवेट्ः। १०-ॐ
स्वे देवादेवानाम्ः। ११-ॐ से देवादेवेषुः। १२-ॐ प्राणदाऽअपानः।
इत्यनुवाकेन अभिषेकं कुर्यात्। ततः स्वदेहे न्यासान् कृत्वा देवस्य
प्राणप्रतिष्ठां कुर्यात्। ततः पुरुषसूक्तमन्त्रेष्यांनावाहनादि षोडशोपचारैदेवं साङ्कं सपरिवारं सम्पूज्य आवरणार्चनं कुर्यात्।

## अथ विष्णोरावरणार्चनम्

(१) प्रथमावरणम्—१-बिन्दौ-ॐ लक्ष्म्यै नमः लक्ष्मीं पूज-यामि २-ॐधरायै० धरांपूज० । पुष्पाञ्जलिं गृहीत्वा--

> "ॐ दयाब्धे त्राहि संसारसर्पान्मां शरणागतम्। भक्त्या समर्पये तुभ्यं प्रथमावरणार्चनम्॥"

प्रथमावरणदेवताभ्यो नमः पुष्पाञ्जलि समर्पयामि । अनया पूजया प्रथमावरणदेवताः प्रीयन्तां न मम ।

(२) द्वितीयावरणम्—त्रिकोणे-१-ॐ वलाय० वलं पूज०। २-ॐ प्रवलाय० प्रवलं पूज०। ३-ॐ महावलाय० महावलं पूज०। पुष्पाञ्जलि गृहीत्वा—

> ॐ दयाब्वे त्राहि संसार सर्पान्मां शरणागतम्। भक्त्या समपंये तुभ्यं द्वितीयावरणाचंनम्।। २।।

द्वितीयाव नमः पुष्पा सम । अनया न मम।

(१३) तृतीयावरणम्—षट्कोणेषु ४-ॐ विष्ववसेनाय विष्ववसेनं पूज । ५-ॐ चण्डाय व चण्डं पूज । ६-ॐ प्रचण्डाय प्रचण्डं

पूज । ७–ॐ जयाय ० जयं पूज ०। ८–ॐ विजयाय ० विजयं पूज ०। ६–ॐ शुक्राय ० शुक्रं पूज ०।

पुष्पाञ्जलि गृहीत्वा

ॐ दयाब्धे त्राहि संसारसर्पान्मां शरणागतम्। भक्त्या समर्पये तुभ्यं तृतीयावरणार्चनम्॥३॥

तृतोयाव० नमः पुष्पा० सम० । अनया० न मम ।

(४) चतुर्थावरणम् — अष्टपत्रेषु – १० – ॐ ध्रुवाय० ध्रुवं पूज०। ११ – ॐ अध्वराय० अध्वरं पूज०। १२ – ॐ सोमाय० सोमं पूज०। १३ – ॐ अद्भ्यो नमः अपः पूज०। १४ – ॐ अनिलाय० अनिलं पूज०। १५ – ॐ अनलाय० अनलं पूज०। १६ – ॐ प्रत्यूषाय० प्रत्यूषं पूज०। १७ – ॐ प्रभासाय० प्रभासं पूज०।

पुष्पाञ्जलि गृहोत्वा-

ॐ दयाब्धे त्राहि संसार सर्पान्मां शरणागतम्। भक्त्या समर्पये तुभ्यं चतुर्थावरणार्चनम्।।

चतुर्थाव • नमः पुष्पा० सम० । अनया० चतु० न मम ।

(५) पञ्चमावरणम्—दशपत्रेषु । १७-ॐ मत्स्याय० मत्स्यं पूज०। १६-कूर्माय० कुमै पूज०। १६-ॐ वराहाय० वराहं पूज०। २०-ॐ नारसिंहाय० नारसिंह पूज०। २१-ॐ वामनाय० वामनं पूज०। २२-ॐ परशुरामाय० परशुरामं पूज०। २३-ॐ रामाय० रामं पूज०। २४-ॐ कुष्णाय० कृष्ण पूज०। २५-ॐ वुद्धाय० वुद्धं पूज०। २६-ॐ कल्किने कल्किनं पूज०।

पुष्पाञ्जलि गृहीत्वा—

ॐ दयाब्घे त्राहि संसार सर्पान्मां शरणागतम्। भक्त्या समर्पये तुभ्यं पश्चमावरणार्चनम्।। ५।।

पञ्चभाव नमः पुष्पा सम । अनया विश्वभाव न मम । (६) षष्टावरणम् —द्वादशपत्रेषु । २७-ॐ नन्दाय नन्दं पूज । २६-ॐ महानन्दाय अनन्दं पूज । २६-ॐ महानन्दाय अनन्दं पूज ।

पूजा । ३०-ॐ विमलनन्दाय विमलनन्दं पूजा । ३१-ॐ अतिनन्दनाय अतिनन्दं पूजा । ३२-ॐ सुघीवनन्दनाय अधीवनन्दनं
पूजा । ३३-ॐ शत्रुविमर्दननन्दनाय शत्रुविमर्दननन्दनं पूजा ।
३४-ॐ मित्रविवर्द्धननन्दनाय पित्रविवर्द्धननन्दनं पूजा । ३५-ॐ
घोषनन्दनाय घोषनन्दनं पूजा । ३६-ॐ शोषनन्दनाय शोषतन्दनं पूजा । ३७-ॐ जीवनन्दनाय जीवनन्दनं पूजा । ३६-ॐ
परमजीवनन्दनाय परमजीवनन्दनं पूजा ।

पुष्पाञ्जलि गृहीत्वा-

ॐ दयाब्धे त्राहि संसार सर्पान्मां शरणागतम् । भक्त्या समर्पये तुभ्यं सुषष्ठावरणार्चनम् ॥ ६॥

सुष्ठावरण० नमः पुष्पा० सम०। अनया० सुष्ठा० न मम।
(७) सप्तमावरणम् — चतुर्देशपत्रेषु। ३८-ॐ नारदाय० नारदं
पूज०। ३६-ॐ पराशराय० पराशरं पूज०। ४०-ॐ व्यासाय०
व्यासं पूज०। ४१-ॐ शुकाय० शुकं पूज०। ४२-ॐ वाल्मीिकने०
वाल्मीिकनं पूज०। ४३-ॐ विस्ठाय० विस्छं पूज०। ४४-ॐ
शंवराय० शंवरं पूज०। ४५-ॐ देवलाय० देवलं पूज०। ४६-ॐ
पर्वताय० पर्वतं पूज०। ४७-ॐ दुर्वासाय० दुर्वासं पूज०। ४८-ॐ
जाबालये० जावालि पूज०। ४६-जमदग्नये० जमदग्नि पूज०।
५०-ॐ विश्वामित्राय० विश्वामित्रं पूज०। ५१-ॐ भृगुरये० भागुरि

पुष्पाञ्जलि गृहीत्वा-

ॐ दयाब्धे त्राहि संसारसर्पान्मां शरणागतम्। भक्त्या समर्पये तुभ्यं सप्तमावरणार्चनम्।। ७।। सप्तमाव० नमः पुष्पा० सम०। अनया० सप्तमाव० न मम।

(८) अष्टमावरणम् — षोडशपत्रेषु – ५१ – ॐ कपिलाय० कपिलं पूजा । ५२ – ॐ याज्ञवल्क्याय० याज्ञवल्क्यं पूजा । ५३ – ॐ दाल्म्याय० दाल्म्यं पूजा । ५४ – ॐ शौनकाय० शौनकं पूजा । ५५ – ॐ मार्कण्डेयाय० मार्कण्डेयं पूजा । ५६ – ॐ भृगवे० भृगुं पूजा ।

५७-ॐ गौतमाय० गौतमं पूज०। ५८-ॐ गालवाय० गालवं पूज०। ५६-ॐ शाण्डिल्याय० शाण्डिल्यं पूज०। ६०-ॐ भरद्धा-जाय० भरद्वाजं पूज०। ६१-ॐ मौद्गल्याय० मौद्गल्यं पूज०। ६२-ॐ वेदवाहनाय० वेदवाहनं पूज०। ६३-ॐ बृहदश्वाय० वृहदश्वं पूज०। ६४-ॐ जैमिनये० जैमिनि पूज०। ६५-ॐ अगस्त्याय० अगस्त्यं पूज०। ६६-ॐ श्वेतनन्दाय० श्वेतनन्दं पूज०।

पुष्पाञ्जलि गृहीत्वा-

ॐ दयाब्धे त्राहि संसार सर्पान्मां शरणागतम् । भक्त्या समर्पये तुभ्यं अष्टमावरणार्चनम् ॥ ८ ॥

अष्टमाव० नमः पुष्पा० सम० । अनया० अष्टमाव० न मम ।
(१) नवमावरणम्—भूगृहे पूर्वादिक्रमेण-६७-ॐ इन्द्राय० इन्द्रं
पूज० । ६८-ॐ अग्नये० अग्नि पूज० । ६१-ॐ यमाय० यमं पूज० ।
७०-ॐ निर्ऋतये० निर्ऋति पूज० । ७१-ॐ वरुणाय० वरुणं पूज० ।
७२-ॐ वायवे० । वायुं पूज० । ७३-ॐ सोमाय० सोमं पूज० ।
७४-ॐ ईशानाय० ईशानं पूज० । ७५-ॐ ब्रह्मणे० ब्रह्माणं
पूज० । ७६-ॐ अनन्ताय० अनन्तं पूज० ।

पुष्पाञ्जलि गृहीत्वा-

ॐ दयाब्धे त्राहि संसार सर्पान्मां शरणागतम् । भक्त्या समर्पये तुभ्यं समस्तावरणार्चनम् ॥ ६ ॥

समस्ताव० [ नवमाव० ] नमः पुष्पा० सम०।

अनया० नवमाव० [समस्ताव०] देवताः प्रीयन्तां न मम। 'आवरदेवताम्यो' नमः, इति नाममन्त्रेण धूपादि शेषानुपचारान् दद्यात्।

इत्यावरणपूजनम्

## अथ होमात्मकरुद्रयागः

तत्रादौ आचम्य प्राणानायाम्य पिवत्रेस्थो० इति मन्त्रेण पिवत्रघारणम् । सङ्कल्पः-विष्णुविष्णुः० ः शुभपुण्यतिथौ गोत्रः शर्मा (वर्मा, गुप्तः) अहं ममात्मनः श्रुतिस्मृति पुराणोक्त फलप्राप्त्यर्थं सपिरवारस्य मम आयुरारोग्येश्वर्याभिवृद्धचर्थं धर्मादि चतुष्टयपुष्वार्थं संसिद्धिपूर्वकाप्राप्तलक्ष्म्याः प्राप्त्यथं प्राप्तलक्ष्म्याश्चिरकालसंरक्षणार्थं-राजद्वारे समायां च सर्वत्र यशोविजयलाभार्थं, समस्तभयव्याधिजरापीडापमृत्युपिरहारद्वारा पुत्रपौत्रादिसन्ततेरिविच्छिन्नवृद्धचर्थं, चतुर्थाष्ट्य मद्वादशस्थानस्थितः कूरग्रहैः सूचितं सूचिष्यमाणं यदिर्ष्टं तिन्नवृत्ति पूर्वकोत्तरोत्तरं शुभफलप्राप्त्यर्थंच सपिरवारस्य भगवतः साम्विष्वस्य प्रीत्यर्थं यथालव्धोपचारैः षडङ्गन्यासपूर्वकं षद्वसूक्तेन व्यानावाहनादिकमयुतं पूजनमहं करिष्ये। न्यासान् कृत्वा प्रार्थयेत्—

ॐ आगच्छ देवदेवेश मर्त्यलोकहितेच्छया। पूजयामि विधानेन प्रसन्नः संमुखो मव।।

कत्ती हस्ते अक्षतान् गृहीत्वा--

# श्रीमद्भगवतः साम्वसदाशिवस्य षोडशोयचार-पूजनकमः

|                    | The state of the s |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १. नमस्ते०         | ध्यानम् (अन्यत्र प्रतिमादौ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 4                | आवाहनं )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| २. याते०           | आसनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ३. यामिषुम्०       | पाद्यम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ४. शिवेनव्वचसा०    | अर्घ्यम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ५. अद्वचवोचत्०     | आचमनीयम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ६. असौयस्ताम्म्रो० | स्नानीयम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| पञ्चनद्य:०         | ( पश्चामृतम्-शुद्धोदकस्नानाचम-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                    | नीये च )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| त्र्यम्बकम् ०      | (गन्धोदकम्-सुगंधिद्रव्यम्)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

७. असौद्योऽवसर्पति०

द. नमोऽस्तुनीलग्रीवाय**०** सुजातो ज्योतिषा ०

६. प्रमुञ्च० अक्षन्नमी० नमोबिल्मने०

१०. व्विज्ज्यन्धनुः० अहिरिव०

वस्त्रम्

यज्ञोपवीतम् ( उपवस्त्रम् च

चन्दनम् (गन्धम् )

( अक्षतान् )

(बिल्वपत्राणि)

पूष्पाणि

(सौभाग्यद्र० नानापरिमलद्र०च)

## ( अतः परमावरणपूजनम् , ततोधूपादि )

११. यातेहेति:०

१२. परिते ॰

१३. अवतत्त्यधनुः अछ:शुनाते ०

या फलिनि:०

१४. नमस्तऽआयुधाय० हिरण्यगर्कः ० इदश्रुंहवि:०

१५. मानोमहान्तम् ०

१६. मानस्तोके० नमःसर्वहितार्थाय०

अन्तेसम्प्रार्थ्य

ध्पम् दीपम

नैवेद्यम्

( मध्येपानीयोत्तरापोशने-

करोद्धर्तनं च ) (ऋतुफलानि)

पूगीफल-ताम्बूले

(पूजा साद्गुण्यार्थे दक्षिणा द्रव्यम्)

(आरातिक्यंच)

प्रदक्षिणा

मंत्रपुष्पाञ्ललिः

साष्टाङ्गंप्रणमेत्

अनेनेतिपूजानिवेदनम्

## अथ रुद्र पीठमध्ये मण्डूकादि परतत्त्वान्तदेवताः पूजयेत्

१-ॐ मं मण्डूकाय नमः। २-ॐ कां कालाग्निरुद्राय नमः। ३-ॐ आं आधारशक्तयै नमः। ४-ॐ कुं कुम्मीय नमः। ५-ॐ अं अनन्ताय नमः। ६-ॐ पृं पृथिय्वै नमः। ७-ॐ क्षीं क्षीरसागराय नमः । ५-ॐ रं रत्नद्वीपायं नमः । ६-ॐ रं रत्नमण्डपाय नमः । १०-ॐ कं कल्पवृक्षाय नमः। ११-ॐ रं रत्नवेदिकायै नमः।

१२-ॐ ॐ रं रत्नसिंहासनाय नमः । एवमुपर्युपरि सम्पूज्य, आग्नेयकोणे। १३-३० घं धर्याय नमः नैऋत्यकोणे--१०-३० इं ज्ञानाय नमः । वायब्यकोणे--१५-३० वै वैराग्याय नसः । ईशानः कोणे--१६-ॐ एें ऐश्वर्याय नमः। पूर्वे--१७-ॐ अं अधर्माय नमः । दक्षिणे--१८-३३० अं अज्ञानाय नमः । पश्चिमे--१९-३३० अं अवैराग्याय नमः। उत्तरे---२०-ॐ अं अनैश्वार्याय नमः। इति सम्पूज्य, ततः पीठमध्ये--२१-ॐ आं आनन्दकन्दाय नमः। २२-ॐ सं संविन्नालाय नमः। २३-ॐ सं सर्वतत्वकमलसनाय नमः। २४-ॐ प्रं प्रकृतिमयपत्रेभ्यो नमः। २५-ॐ वि विकारा-मयकसरेभ्यो नमः । २६-३० पं पञ्चाश्रद्वर्णाढ्यकेसराय नमः। २७-ॐ अ' अर्कमण्डलायद्वादशकलात्मने नमः। २८-ॐ सों सोम-मण्डलाय षोडशकलात्मने नमः। २१-३० वं निह्नमण्डलाय दश-कलात्मने नमः। ३०-ॐ सं सत्त्वायः नमः। ३१-ॐ रं रजसे नमः। ३२-ॐ तं तमसे नमः। ३३-ॐ आं आत्मने नमः। ३४-ॐ पं परमात्मने नमः । ३५-ॐ ह्रीं ज्ञानात्मने नमः । ३६-ॐ मं माया-तत्वाय नमः। ३७-ॐ कं कलातत्वाय नमः। ३८-ॐ वि विद्या-तत्वाय नमः । ३६-ॐ पं परतत्वाय नमः। एवं पीठदेवताः सम्पूज्या-वरणपूजनं कुर्यात्। तत्रादौ पूर्वादिषु पीठशक्तीः पूजयेत्--१-ॐ वामायै नमः। २-ज्येष्ठायै नमः। ३-ॐ रौद्रचै नमः। ४-ॐ काल्यै नमः। ५-ॐ कलविकरिण्यैं नमः। ६-ॐ वलविकरिण्यै नमः । ७-ॐ वलप्रमिथन्यै नमः । ८-ॐ सर्वभूतदमन्यै नमः । पीठ-मध्ये---६-ॐ मनोन्न्मनायै नमः। ततः पुष्पाञ्जलि गृहीत्वा-ॐ नमो भगवते सकलगुणात्मशक्तियुक्तायाऽनन्ताय योगपीठात्मने नमः-

इति पुष्पाञ्जलि दद्यात्।

#### अथावरणपूजनम्

तत्रादौ ॐ महीद्यौरित्यादिभिर्मन्त्रैः कलशं संस्थाप्य तत्र साङ्गं वहणं सम्पूज्व हद्रयन्त्रं विलिख्ये तन्मध्ये अग्न्युत्तारणपूर्वकं हद-प्रतिमाश्व संस्थाप्य ''ॐ नमो भगवतेहद्राय'' इति षोडशोपचारैः सम्पूज्य आवरणदेवताः पूजयेत्—

[१] प्रथमावरणम्=पश्चिमादि चतुर्दिक्षु-१-ॐ सद्योजाताय नमः। २-ॐ वामदेवाय नमः। ३-ॐ अघोराय नमः। ४-ॐ तत्पुरुषाय नमः। मध्ये-५-ॐ ईशानाय नमः। तत अष्टारेषु पश्चिमादि प्रदक्षिणक्रमेण--१-ॐ नन्दिने नमः। २-ॐ महाकालाय नमः। ३-ॐ गणेश्वराय नमः। ४-ॐ वृषभाय नमः। ५-ॐ भृङ्किरिटये नमः ६-ॐ सक्तन्दाय नमः। ७-ॐ उमाये नमः। द-ॐ चण्डीश्व-राय नमः। पुष्पाञ्जलि गृहीत्वा--

ॐ दयाब्घे त्राहि संसार-सर्पान्मांशरणगतम्।
भक्तचा समर्पेये तुभ्यं प्रथमावरणाचनम्।। १।।
ॐ सद्योजातादिप्रथमावरणदेवताभ्यो नमः।

पुष्पाञ्जलि समर्पयामि । अनया पूजया सद्योजातादि प्रथमा-वरणदेवताः प्रीयन्तां न = मम ।

[२] द्वितीयावरणम्—ततः षोडशदले पश्चिमादि क्रमेण।

१. यन्त्रोद्वारः इद्र कल्पे — मध्ये वृत्तं समालिख्य तन्मध्ये च दशाक्षरम् । विहर्ण्टदलंपद्मं ततः षोडशपत्रकम् ॥ १ ॥ चतुर्विशति पत्राढ्यं द्वाविश-त्पत्रकम् तथा ॥ चत्वारिशत्पत्रकं तु वृत्तं सूर्यंसमप्रभम् ॥ २ ॥ पञ्च-पद्मात्मकं वृत्तं चतुरसं च भूगृहम् ॥ सत्त्वं रजस्तमश्चेति त्रिगुणः परितो वृतम् ॥ ३ ॥ चतुर्द्वारं द्वारदेशे विह्निगसमावृतम् ॥ रुद्रपीठिमिति ख्यातं देवतास्तत्र विन्यसेत् ॥ ४ ॥ चत्वारिशच्छतं चैकं देवतानामुदाहृतम् ॥ कृणिका मध्यदेशे तु रुद्रं पञ्चास्यमालिखेत् ॥ ५ ॥

१-ॐ अनन्ताय नमः । २-ॐ सूक्ष्माय नमः । ३=ॐ शिवाय नमः । २-ॐ एकपदे नमः । ५-ॐ एकरुद्राय नमः । ६-ॐ त्रिमूर्त्तये नमः । ७-ॐ श्रीकण्ठाय नमः । ६-ॐ वोष्ठाय नमः । १०-ॐ श्रोष्ठाय नमः । ११ ॐ रुद्राय नमः । १२-ॐ कालाय नमः । १४-ॐ कलविकरणाय नमः । १४-ॐ वलाय नमः । १५-ॐ बलविकरणाय नमः । १४-ॐ वलाय नमः ।

पुष्पाञ्जलि गृहीत्वा--

ॐ दयाब्धे त्राहि -संसार-सर्पान्मां शरणागतम् । भक्तचा समर्पये तुम्यं द्वितीयावरणार्चनम् ॥

द्वितीयाः नमः पुष्पाः समपँयामि । अनयाः द्वितीयावरण-देवताः प्रीयन्ताम् न = मम ।

[३] तृतीयावरणम्—ततश्चतु विश्वति दले पश्चिमादिकमेण।
१=ॐ अणिमाये नमः। २-ॐ महिमाये नमः। ३=ॐ लिंघमाये नमः। ४-ॐ गरिमाये नमः। ५-ॐ प्राप्त्ये नमः। ६-ॐ प्रका-म्याये नमः। ७-ॐ ईशिताये नमः। ६-ॐ विश्वताये नमः। ६-ॐ व्राह्माये नमः। १०-माहेश्वये नमः। ११-कौमार्ये नमः। १२-ॐ वेष्णव्ये नमः। १३-ॐ वाराह्ये नमः। १४-ॐ इन्द्राण्ये नमः। १६-ॐ वाराह्ये नमः। १४-ॐ इन्द्राण्ये नमः। १६-ॐ असि-ताङ्ग भैरवाय नगः। १६-०० चण्डभैरवाय नमः। १६-ॐ चण्डभैरवाय नमः। २०-ॐ कोषभैरवाय नमः। २१-ॐ उन्मत्त भैरवाय नमः। २२-ॐ कालभरवाय नमः। २३-ॐ भीषण भैरवाय नमः। २४-ॐ संहार भैरवाय नमः। पुष्पाञ्जलि गृहीत्वा—

ॐ दयाव्ये त्राहि संसार-सर्पानमां शरणागतम् । भक्त्या समर्पये तुभ्यं तृतीयावरणार्चनम् ॥

ॐ अणिमादि तृतीयाव॰ · · · नमः पुष्पाञ्जलि सम०। अनया० तृतीयाव · · · न = मम।

[४] चतुर्थावरणम्—ततो द्वात्रिंशत्पत्रके पश्चिमादि क्रमेण।

१-ॐ भवाय नमः। २-ॐ शर्वाय नमः। ३-ॐ ईशानाय नमः। ४-ॐ पशुपतये नमः। ५-ॐ छद्राय नमः। ६-ॐ उग्राय नमः। ७-ॐ भीमाय नमः। ६-ॐ महादेवाय नमः। ६-अनन्ताय नमः। १०-ॐ वासुकये नमः। ११-ॐ तक्षकाय नमः १२-ॐ कुलीरकाय नमः। १३-ॐ कर्कोटकाय नमः। १४-ॐ शंखपालाय नमः। १५-ॐ कम्वलाय नमः। १६-अअतराय नमः। १७-ॐ वैन्याय नमः। १८-ॐ पृथवे नमः। १६-ॐ हैहयाय नमः। २०-ॐ अर्जुनाय नमः। २१-ॐ शाकुन्तलेयाय नमः। २२-ॐ भरताय नमः। २३-ॐ नलाय नमः। २४-ॐ रामाय नमः। २१-ॐ माल्यवते नमः। २६-ॐ पारियात्राय नमः। ३०-ॐ मलयाय नमः। ३१-ॐ हेमकूटाय नमः। ३२-ॐ गन्धमादनाय नमः। १६-ॐ नल्याय नमः। ३१-ॐ

ॐ दयाब्धे त्राहि संसार-सर्पान्मां शरणागतम् । भक्त्या समर्पये तुभ्यं चतुर्थावरणार्चनम् ॥ ४॥

[५] पश्चमावरणम्—ततश्चत्वारिशहले पूर्वादिक्रमेण। १. ॐ इन्द्राय नमः। २. ॐ अग्नये नमः। ३. ॐ यमाय नमः। ४. ॐ निर्ऋतये नमः। ५. ॐ वरुणाय नमः। ६. ॐ वायवे नमः। ७. ॐ कुवेराय नमः। ६. ॐ वाराह्यै नमः। १०. ॐ स्वाहायै नमः। ११. ॐ वाराह्यै नमः। १२. ॐ खङ्गिण्यै नमः। १३. ॐ वारुण्यै नमः। १४. ॐ वायव्यै नमः। ११. ॐ कौवेयै नमः। १६. ॐ वारुण्यै नमः। १४. ॐ वायव्यै नमः। १६. ॐ कौवेयै नमः। १६. ॐ दण्डाय नमः। १७. ॐ वज्ञाय नमः। १८. ॐ शक्तये नमः। १६. ॐ दण्डाय नमः। २० ॐ खङ्गाय नमः। १२. ॐ पाशाय नमः। २२. ॐ अंकुशाय नमः। २३. ॐ गदायै नमः। २४. ॐ विश्वाय नमः। २४. ॐ पेरावताय नमः। २६. ॐ मेषाय नमः। २७. ॐ महिषाय नमः। २५. ॐ नराय नमः। ३३. ॐ ऐरावताय नमः। ३६. ॐ एरावताय नमः। ३४. ॐ वायवाय नमः। ३६. ॐ

१. अण्टी नागाः। २. नृपाष्टकम्। ३. इति गिर्यष्टकम्।

कुमुदाय नमः । ३७. ॐ अञ्जनाय नमः । ३८, ॐ पुष्पदन्ताय नमः । ३६. ॐ सार्वभौमाय नमः । ४०. ॐ सुप्रतीकाय नमः ।

पुष्पाञ्जलि गृहीत्वा—दयाब्धे त्राहि संसार-सर्पानमां शरणा-गतम् ॥ भक्त्या समर्पये तुभ्यं पञ्चमावरणार्चनम् ॥ ५ ॥ ॐ इन्द्रादि-पञ्चभाव ० · · · न ० : पुष्पा ० · · · · समर्पयामि । अनया ० · · · पञ्चमाव ० · · · प्रीयन्तां न = मम ।

[६] षष्ठावरणम् — ततो भूपुरे पूर्वादिक्रमेण पुनः। १. ॐ इन्द्राय नमः। २. ॐ अग्नये नमः। ३. ॐ यमाय नमः। ४. ॐ निर्ऋतये नमः। ५. ॐ वरुणाय नमः। ६. ॐ वायवे नमः। ७. ॐ कुबेराय नमः। ६. ॐ ब्रह्मणे नमः। १०. ॐ अनन्ताय नमः।

पुष्पाञ्जलि गृहीत्वा-

ॐ दयाब्धे त्राहि संसार-सर्पानमां शरणागतम् । भक्त्या समर्पये तुभ्यं सुषष्ठावरणार्चनम् ॥ ७ ॥

षष्ठाव० नमः पुष्पा० सम० । अन० षष्ठाव० पीयन्तां न मम ।

[७] सप्तमावरणम्—ततो भूपरस्य बाह्ये — "आग्नेय्याम—" १. ॐ विरूपाक्षाय नमः। "नैर्ऋत्याम्" २. ॐ विरूपाय नमः। "वायव्याम्—" ३. ॐ पशुपतये नमः। "ईशान्याम्—" ४. ॐ ऊर्घ्वं- लिङ्गाय नमः। पुनः भूपुराद्वहिः पूर्वादिदिक्षु क्रमेण। पूर्वे—१. ॐ विप्रवर्णाय श्वेतरूपाय सहस्रफणमण्डिताय शेषाय नमः। आग्नेय्याम्—
२. ॐ वैश्यवर्णाय नीलरूपाय पश्चाशत्फणाय उत्तुङ्गकायाय तक्षकाय नमः। दक्षिणस्याम्—३. ॐ विप्रवर्णाय कुंकुमरूपाय सहस्रफणमण्डिताय अनन्ताय नमः। नैर्ऋत्याम् —४. ॐ क्षत्रियवर्णाय पीतरूपाय सप्तशतफणमण्डिताय उत्तुङ्गकायाय वासुकये नमः। पश्चिमायाम् ५. ॐ क्षत्रियवर्णाय पीतरूपाय सप्तशतफणाय शंखपालाय नमः। वायव्याम्—६. ॐ वैश्यवर्णाय कृष्णरूपाय पश्चशतफणाय उत्तुङ्गाय महापद्माय नमः। उत्तरस्याम्—७. ॐ शूद्रवर्णाय कृष्ण-

ह्रपाय त्रिशत्फणमण्डिताय कम्बलाय नमः। ईशान्याम् — प्र. ॐ शूद्र-वर्णाय श्वेतरूपाय त्रिशत्फणयुक्ताय कर्कोटकाय ममः।

षुष्पाञ्जलि गृहीत्वा-

ॐ दयाब्धे त्राहि संसार-सर्पान्मांशरणागतम्। भक्त्या समर्पये तुभ्यं समस्तावरणार्चनम्।। ७॥

एवं आवरणपूजां कृत्वा ॐ नमो भगवते रुद्राय, इति ऋमप्राप्त-घृपाद्युपचारैः श्रीरुद्रदेवं साङ्गं सम्पूजयेत् ।

इति आवरणपूजनम्

----

## अथ रुद्रप्रकारोभेदश्च

जपहोमाभिषेकैश्च स्यातोरुद्रस्त्रिधेव तू। श्रुण्डव भो महाप्राज्ञ रुद्रभेदान्वदामि ते।। रुद्राः पञ्चिवधाः प्रोक्ता देशिकैरुत्तरोत्तरम् ॥ १ ॥ साङ्गस्त्वाद्योरूपकाख्यः सशीर्षो रुद्र उच्यते ॥ १ ॥ एकादशगुणैस्तद्वद्रुद्रिसंज्ञो द्वितीयकः ॥ २ ॥ एकादशभिरताभिस्तृतीयोलघुरुद्रकः ॥ ३॥ लघ्वेकादशभिः प्रोक्तो महारुद्रश्चतुर्थकः।। ४॥ पञ्चमस्यान्महारुद्र एकादशमिरंतिमः। अतिरुद्रः समाख्यातः सर्वेभ्यो हचुत्तमोत्तमः ॥ १ ॥

(हेमाद्रौ, कालिकापुराणे)

## अथ हवनात्मकमहारुद्रन्यासप्रयोगः

ऊर्ध्वकेशि०। पृथ्वीति मन्त्रस्य०। सद्योजातिमत्यस्य सद्योजात-ऋषिः त्रिष्टुप्छन्दः ब्रह्म देवता, वामदेवायेत्यस्य वामदेवऋषिः जग-तीछन्दः विष्णुर्देवता, अघोरेम्य इत्यस्याघोरऋषिरनुष्टुप्छन्दः रुद्रो-देवता, तत्पुरुषायेत्यस्य तत्पुरुषऋषिर्गायत्रीछन्दः रुद्रोदेवता, ईशान इत्यस्य ईशानऋणिरनुष्टुप्छन्दः रुद्रोदेवता सर्वेषां भस्मपरिग्रहणे वि०। ॐसद्योजातं । ॐवामदेवाय । ॐ अघोरेम्यो । ॐ तत्पुरुषाय ।। 🕉 ईशानःसर्वं । सन्यहस्ते परिग्रहणम् । दक्षिणहस्तेनाच्छादनम् । अग्निरित्यादिभस्माभिमन्त्रणमन्त्राणां पिष्पलादऋषिः गायत्रीछन्दः कालाग्निरुद्रोदेवता भस्माभिमन्त्रणे विनियोगः । ॐ अग्निरितिभस्म वायुरि० जलिम० स्थलिम० व्योमेति० सर्वर्ठ० हवा इदं भस्म मन इत्येतानि चक्ष्णेष भस्मानि तस्माद् व्रतमेतत्पाशुपतं यद्भस्मनाङ्गानि संस्पृशेत्तस्माद्वतमेतत्पाशुपतं पशुपाशविमोक्षाय ।

आपोज्योतिरित्यस्य प्रजापतिऋं षिर्यजु र छन्दोब्र ह्याग्निवायुसूर्या

देवता भस्मिन अप आसेचने विनियोगः। ॐ आपोज्योती०। ॐ नमः शिवायेति संमर्दनम्—

१——ईशान इत्यस्य ईशानऋषिरनुष्टुप्छन्दः रुद्रोदेवता शिरसि भस्मोद्धूलने वि० ॐ ईशानः सर्व० शिरसि ।

२--तत्पुरुवायेत्यस्य तत्पुरुवऋविर्गायत्रीछन्दः रुद्रो० मुखे भ० । ॐ तत्पुरुवाय० मुखे ।

३--अघोरेम्य इत्यस्याघोरऋषिरनुष्टुष्छन्दः रुद्रो देवता हृदये भ०। ॐ अघोरे० हृदये।

४--वामदेवायेत्यस्य वामदेवऋषिर्जगतीछन्दः विष्णुर्देवता गुह्यो भ०। अवामदेवायः गुह्यो ।

५—सद्योजातिमत्यस्य सद्योजातऋषिः त्रिष्टुप्छन्दः ब्रह्मदेवता पादयोर्भ० । ॐ सद्योजातं० पादयोः प्रणवेन मस्तकादिपादान्तम् ।

मानस्तोकइत्यस्य कुत्सऋषिजंगतीछन्दः एको रुद्रोदेवता भस्मो-द्धरणे वि०। ॐ मानस्ताके० त्रमंबकनित्यस्य वसिष्ठऋषिरनुष्टु-ष्छन्दः त्र्यम्वको रुद्रोदेवता, त्र्यायुषमित्यस्य नारायणऋषिरुष्णि-क्छन्दः आञीर्देवता भस्मना त्रिपुण्डुधारणे विनियोगः।

यास्य प्रथमारेखा सा गार्हप्रत्यश्चाकारो रजो भूलौकश्चात्मा-क्रियाशक्तिः ऋग्वेदः प्रातःसवनं महादेवो देवता, यास्य द्वितोयारेखा सा दक्षिणाग्निक्कारः सत्वमन्तिरक्षमन्तरात्माचेव्छाशक्तिर्यजुर्वेदो माध्यन्दिनं सवनं महेश्वरोदेवता, यास्य तृतीयारेखा साऽऽहवनीयो मकारस्तमोद्यौः परमात्मा ज्ञानशक्तिः सामवेदस्तृतीयं सवनं शिवो देवता, ॐ त्र्यम्वकं यजामहे० ॐ त्र्यायुषं जमदग्नेःक० । त्रिपुण्ड्-धारणम् । ॐ नमः शिवायेति हद्राक्षधारणम् ।

----

### छन्दःपुरुषन्यासः

| ॐ तिर्यंग्विलाय चमसायोद्वंबुद्नाय नमः         | शिरसि ।       |
|-----------------------------------------------|---------------|
| ॐ गौतमभरद्वाभ्यां नमः                         | नेत्रयोः ।    |
| ॐ विश्वामित्रजमदग्निभ्यां नमः                 | श्रोत्रयोः ।  |
| ॐ वसिष्ठकश्यपाभ्यां नमः                       | नासापुटयोः ।  |
| ॐ अत्रये नमः                                  | वाचि ।        |
| ॐ गायत्रयै छन्दसे नमः अग्नये नम               | शिरसि।        |
| 🕉 उष्णिहेछन्दसे नमः सवित्रे नमः               | ग्रीवायाम् ।  |
| ॐ वृहत्यैछन्दसे नमः वृहस्पतये नमः             | अनूके ।       |
| ॐ बृहद्रथन्तराभ्यां नमः द्यावापृथिवीभ्यां नमः | वाह्रोः।      |
| ॐ त्रिष्टुभेछन्दसे नमः इन्द्राय नमः           | उदरे।         |
| ॐ जगत्यै छन्दसे नमः आदित्याय नमः              | श्रोण्योः ।   |
| ॐ अतिच्छन्दसे नमः प्रजापतये नमः               | लिङ्गे।[उदकोप |
|                                               | स्पर्शः ।]    |
| 🕉 यज्ञायज्ञियाय छन्दसे नमः वैश्वानराय नमः     | पायौ ,,       |
| ॐ अनुष्टुभेछन्दसे नमः विश्वेम्यो देवेभ्यो नमः | ऊर्वोः ।      |
| ॐ पङ्क्त्यैछन्दसे नमः मरुद्भचो नमः            | जान्वोः।      |
| ॐ द्विपदायैछन्दसे नमः विष्णवे नमः             | पादयोः ।      |
| ॐ विच्छन्दसे नमः वायवे नमः                    | प्राणेषु ।    |
| ॐ न्यूनाक्षराय छन्दसे नमः अद्भ्यो नमः         | मस्तकादि-     |
|                                               | पादान्तम ।    |

पादान्तम्।

[१] मनोजूतिरित्यस्य आङ्किरसो वृह्स्पतिऋष्टेषिः यजुरुछन्दः विश्वेदेवा देवता हृदये न्यासे वि०। ॐ मनोजूति० हृदयाय नमः। अवोध्यग्निरित्यस्य वृधगविष्ठिरावृषी त्रिष्टुण्छन्दः वैश्वानराग्नि-र्देवता शिरसि न्यासे वि०। ॐ अवोध्यग्निः० शिरसे स्वाहा। मूर्द्धानित्यस्य भरद्वाजऋषिस्त्रिष्टुण्छन्दः वैश्वानरोऽग्निर्देवता शि-

खायां न्यासे वि०। ॐ मूर्द्धानिन्दिवो० शिखाये वषट्। मर्माणित इत्यस्य विवस्वानृषिः त्रिष्टुप्छन्दः लिङ्गोक्तादेवता कवचन्यासे वि०। ॐ मर्माणि ते० कवचाय हुम्। विश्वतश्चक्षुरित्यस्य विश्वकर्मा-मौवनऋषिः त्रिष्टुप्छन्दः विश्वकर्मादेवता नेत्रन्या०। ॐ विश्वत० नेत्रत्रयाय वौषट्। मानस्तोक इत्यस्य कुत्सऋषिजंगतीछन्दः एकोगृद्धोदेवता अस्त्रन्यासे वि०। ॐ मानस्तोके० अस्राय फट्।

[२] या ते रुद्रेत्यस्य परमेष्ठीऋषिरनुष्टुष्छन्दः एकोरुद्रोदेवता शिखायां न्यासे वि० । ॐ या ते रुद्रशिवातन्र० शिखायाम् । अस्मिन्महत्यर्णेव इत्यस्य परमेष्ठी ऋषिरनुष्टुष्छन्दः वहवो हद्रा-देवता शिरसि न्यासे वि०। अस्मिन्महु शिरसि । असंख्याता इत्यस्य परमेष्ठीऋषिरनुष्टुप्छन्दः बहवो रुद्रादेवता ललाटन्यासे वि०। ॐ असंख्याता० ललाटे। त्र्यम्बकमितिद्वयोः क्रनेण वसिष्ठ-प्रजापतीऋषी अनुष्टुप्छन्दः त्रयम्वको रुद्रो दे० नेत्रयोन्या०। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे नेत्रयोः । मानस्तोक इत्यस्य कुत्सऋषि-र्जगतिछन्दः एकोरुद्रो देवता नासिकायां न्यासे वि० । 🕉 मानस्तोके तन० नासिकायाम् । अवतत्येत्यस्य परमेष्ठी ऋषिर-नुष्टुप्छन्दः एकोरुद्रो देवता मुखे न्यासे वि० । ॐ अवतत्य० मुखे। नीलग्रीवा इति द्वयोः परमेष्टीऋषिरनुष्टुप्छन्दः बहवो हद्रो दैवता कण्ठे न्यासे वि०। ॐ नीलग्रीवाशि० कण्ठे। नमस्तऽआयु-घायेति परमेष्ठीऋषिरनुष्टुप्छन्दः एकोरुद्रो देवता प्रकोष्ठयोन्यां । 🕉 नमस्त ऽआ० प्रकोष्ठयोः। ये तीर्थानीत्यस्य परमेष्ठीऋषिर-नुष्टुप्छन्दः बहवो रुद्रा देवता हस्तयोन्या । ॐ ये तीर्थानि प्र० हस्तयोः । नमो वः किरिकेम्यः इत्यस्य परमेष्ठीऋषिः सामो-िणक्यजुरुष्णिक्दैवीजगतीछन्दांसि किरिकादयो मन्त्रवर्णावगता अन्य-तरतो नमस्कारा हृदये न्या० । ॐ नमो वः कि० हृदये । नमोहिरण्य वाहव-इत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः अत्रैकादशाक्षराणां यजुस्त्रिष्टुप् अष्टाक्षराणां यजुरनुष्टुप् दशाक्षराणां यजुः पंक्ति-इछन्दांसि हिरण्यवर्णा नाभौ न्या०। ॐ नमो हिरण्य०। इमा-रुद्रायेत्यस्य कुत्सऋषिः जगतीछन्दः गुहचे न्यासे वि०। ॐ इमा- रद्वाय गृह्ये । मानोमहान्तमित्यस्य कुत्सऋषिः जगतीछन्दः एकोरद्वो देवता ऊर्वोन्या । ॐ मानोम ० ऊर्वोः । एष ते इत्यस्य प्रजापितर्ऋषः सामपंक्तियं जुर्जगत्य र छन्दांसि र द्वोदेवता जान्वोन्या । ॐ एषते ० जान्वोः । अव रद्वमित्यस्य प्रजापितर्ऋषः पंक्तिर छन्दः र र प्रते देवता जंघयोन्या । ॐ अव र द्व ० जंघयोः । अध्यवोच दित्यस्य परमेष्ठीऋषिः पंक्तिर छन्दः एको र द्वो देवता कवचन्यासे वि० । ॐ अध्यवोचद ० कवचम् । नमो विल्मिन इत्यस्य परमेष्ठीऋषिः अत्र पडक्षराणां यजुर्गायत्री छन्दः पञ्चाक्षरयोद्वीपंक्तः सप्ताक्षरस्य यजुरुष्णिगितिछन्दांसि विल्मिनादयो मन्त्रवर्णावगता अन्यतरतो नमस्कारा । उपकवचन्या । विल्मिनादयो मन्त्रवर्णावगता अन्यतरतो नमस्कारा । उपकवचन्या । विल्मिनादयो मन्त्रवर्णावगता अन्यतरतो नमस्कारा उपकवचन्या । विल्मिन । ॐ नमोस्तु नो नृतीयनेत्रम् । प्रमुञ्चेत्यस्य परमेष्ठीऋषिर नृष्टुष्छन्द एको र द्वो देवता अस्त्रन्यासे वि७ । ॐ प्रमुश्व वि० अस्त्रम् । यऽएतावन्तरचेति परमेष्ठीऋषिर नृष्टुष्छन्दः बह्वो र द्वो देवता विग्वन्थने वि० । ॐ यऽएतावन्त । दिग्वंधः ।

[ ३ ] ॐ नमो भगवते रुद्राय-इति दशाक्षरमन्त्रस्य प्रजापितऋ िषः विराट्छन्दः श्रीरुद्रो देवता न्यासे०। ॐ नमो मूर्धनि।
ॐ नं नमो नासिकायाम्। ॐ मों नमः ललाटे। ॐ भं नमः मृखे।
ॐ गं नमः कण्ठे। ॐ वं नमः हृदये। ॐ तें नमः दक्षिणहस्ते।
ॐ रुं नमः वामहस्ते। ॐ द्रां नमः नामौ। ॐ यं नमः पादयोः।

[४] त्रातारिमत्यस्य गर्गऋषिः त्रिष्टुप्छन्दः इन्द्रोदेवता प्राच्यां० संपुटी क० वि०। ॐ त्रातारिम०। त्वन्नोऽ अग्ने इत्यस्य हिरण्यस्तूप आंगिरसऋषिजंगतीजन्दोग्निदेवता आग्नेय्यां सं०। ॐ त्वन्नो- अ०। सुगन्नुपन्थामित्यस्य प्रजापितऋंषिः त्रिष्टुप्छन्दः वैवस्वतो दे० दक्षिणस्यां० सं० ॐ सुपन्नुप०। असुन्वन्तिमत्यस्य प्रजापितऋंषिः त्रिष्टुप्छन्दः निऋंतिदेवता नैऋत्यां दि० सं०। ॐ असुन्वन्तम०। तत्वायामीत्यस्य ग्रुनःशेपऋषिः त्रिष्टुप्छन्दः वरुणो देवता प्रती० सं०। ॐतत्वायामि० आनोनियुद्भित्त्यस्य वसिष्ठऋषिः त्रिष्टुप्छन्दः वायुनः

देवता वायव्यां स०। ॐ आनो नि०। वयर्ठ० सोमेत्यस्य वन्धुऋँ षिः गायत्रीछन्दः सोमोदेवता उदीच्यां स०। ॐ वयर्ठ. सोम०। तमी-शानिमत्यस्य गौतमऋषिः जगतीछन्दः ईशानो देवता ईशान्यां स०। ॐ तमीशान०। अस्मे रुद्रा इत्यस्य प्रगाथऋषिः त्रिष्टुष्छन्दः ऊद्वीयां स०। ॐ अस्मे रुद्रा०। स्योनापृथिवोत्यस्य मेघातिथिऋँ षिः गायवी-छन्दः अनन्तोदेवता अधोदिशि सं०। ॐ स्योना०।

[ ५ ] यज्जाग्रत इति षडर्चस्य शिवसङ्कल्पसूक्तस्य शिवन सङ्करपऋषिः त्रिष्टुप्छन्दः मनो देवता हृदये न्यासे होमे च वि०। 🕉 यज्जाग्रतो दू० हृदयाय नमः । सहस्रशीर्षेति षोडशर्चस्य पुरुषसूक्तस्य नारायणपुरुषऋषिः आद्यानां पञ्चदशानामनुष्टुप्छन्दः यज्ञेन यज्ञमित्यस्याः त्रिष्टुप्छन्दः जगद्वीजं पुरुषोदेवता शिरसि न्या॰ हो॰ वि॰। ॐ सहस्रशीर्षा॰ शिरसे स्वाहा । अद्म्यः संभृत इति पङ्गचंस्योत्तरनारायणपुरुषऋषिः आद्यानां तिसृणां त्रिष्टु-प्छन्दः चतुर्थपश्चमयोरनुष्टुष्छन्दः अन्त्यायाः त्रिष्टुष्छन्दः आदि-त्यो देवता शिखा० हो० वि०। ॐ अद्म्यः सम्भृतः० शिखायै वषट् । आशुः शिशान इति द्वादशानामप्रतिरथऋषिः त्रिष्टुप्छन्दः इन्द्रो-देवता कवचन्यासे होमे च वि० । ॐ आशुः शिशानः० कवचाय हुम् । विभ्राडित्यस्य विभ्राट्सौर्यऋषिः जगतीछन्दः सूर्यो-देवता, उदुत्त्यमिति तिसृणां प्रस्कण्वऋषिः गायत्रीछन्दः सूर्यो-देवता, तं प्रत्नथेत्यस्य स्वयंभूर्बह्मऋषिः जगतीछन्दः विश्वेदेवा-देवता, अयं वेन इत्यस्य स्वयंभूब्रह्मऋषिः त्रिष्टुप्छन्दः सोमदेवता, चि-त्रमित्यस्य कुत्साङ्गिरसऋषिः त्रिष्टुप्छन्दः सूर्योदेवता, आन इत्यस्य अगस्त्यऋषिः त्रिष्टुप्छन्दः सूर्योदेवता, यदद्येत्यस्य श्रुतकक्षसुतं कक्षा-वृषी गायत्रीछन्दः सूर्योदेवता, तरणिरित्यस्य प्रस्कण्वऋषिः गायत्री-छन्दः सूर्योदेवता तत्सूर्यस्येतिद्वयोः कुत्सऋषिः त्रिष्टु छन्दः सूर्यो-देवता, बण्महानिति द्वयोर्जमदिनऋ षि: आद्यस्य बृहतीछन्दः द्वितीयस्य सतोदृहतीछन्दः सूर्योदेवता, श्रायन्तं इवेत्यस्य नृमेघऋषिः वृहतीछन्दः सूर्योदेवता, अद्यादेवा इत्यस्य कुत्सऋषिः त्रिष्ट्रप्छन्दः सूर्योदेवता, आकृष्णेनेत्यस्य हिरण्यस्तूप आङ्गिरसऋषिः त्रिष्टुप्छन्दः सूर्योदेवता नेत्रत्रये न्यासे होमे च विनियोगः। ॐ विश्राड्वृह०। नेत्रत्रयाय वौ०। शतक्षियाख्यस्य नमस्ते इति रौदाध्यायस्य परमेष्ठी- ऋषिः, नमस्ते इत्यस्य गायत्रीछन्दः, यातेष्ठद्वेत्यादीनां तिसृणामनुष्टु- एछन्दः, अध्यवोचिदिति तिसणां पंक्तिश्छन्दः, नमोस्त् इत्यादिसप्ता- नामनुष्टु-छुन्दः, मानोमहान्तमिनि द्वयाः कुत्सऋषिः जगतीछन्दः सर्वेषामेकोष्द्रोदेवता।

[६] नमोहिरण्यवाहवे इत्यादीनां श्वभ्यःश्वपितभ्यश्च वो नमः इत्यन्तानां पञ्चन्त्वारिंशत्संख्याकानां यजुषां, हिरण्यवाहुः सेनानीदिशांपितिरित्यादिमन्त्रवर्णावगता उभयतो नमस्कारा वह-वोहद्वादेवताः, नमो भवाय च हद्वायचेत्यादीनां प्रखिदतेचेत्य-न्तानां यजुषां भवादयो मन्त्रलिङ्गावगता अन्यअन्यतरतो नम-स्कारा बहवो हद्वादेवताः, नम इपुकृद्भ्यो धनुष्कृद्भ्यश्च वो नम इत्यस्य यजुष उभयतो नमस्कारा वहवोहद्वादेवताः, नमो वः किरिकेभ्य इत्यादीनां यजुषामन्यतरतो नमस्कारा वहवो हद्वादेवताः, द्वाप इत्यस्य उपरिष्टाद्वृहतीछन्दः इमाहद्वायेति कृत्स-श्वादेवताः, द्वाप इत्यस्य उपरिष्टाद्वृहतीछन्दः इमाहद्वायेति कृत्स-श्वादेवताः, विकिहद्व सहस्राणीति द्वयोरनुष्टुष्छन्दः सप्तानामेको-ह्नोदेवताः, असंख्यातेत्यादीनां दशानां यजुषां अनुष्टुष्छन्दः वहवो हद्वादेवताः, नमोऽस्तु हद्देभ्य इत्यादीनां त्रयाणां यजुषां घृतिरुछन्दः वहवो हद्वादेवताः, सकलाध्यायस्य शतशीर्षा हद्वोदेवता अस्त्रन्यासे होमे च विनियोगः।

ॐ नमस्ते रुद्र० इत्यारभ्यद्वेष्टितमेषाञ्जाम्भेधेदध्मः इत्यन्तं शतरुद्रियाख्यं रौद्राध्यायं जप्त्वा अस्त्राय फट्।

एषते इत्यस्य प्रजापतिऋष्टिः सामपंक्तिर्यजुर्जगतीश्छन्दः रुद्रो-देवता योनि मुद्राप्रदर्शने वि०। ॐ एषतेरुद्र० योनिमुद्राप्रदर्शनम्।

वयर्ठ० सोमेत्यस्य वन्धुऋं विर्गायत्रीछन्दः सोमोदेवता, एषते इत्यनयोःप्रजापतिऋंषिः सामपंक्तिर्यंजुर्जगतीजन्दांसि रुद्रोदेवता, अवरुद्रमित्यस्य प्रजापतिऋंषिः सामपङ्क्तरुखन्दः रुद्रोदेवता, भेषज- मसीत्यस्य प्रजापितऋंषिः किकुप्छन्दः रुद्रोदेवता, त्र्यम्वकिमत्यनयोः क्रमेण विस्टिप्रजापतीऋंषी अनुष्टुप्छन्दः त्र्यम्वकोरुद्रोदेवता, एतत्त इत्यस्य प्रजापितऋंषिः आस्तारपिङ्क्तिश्छन्दः रुद्रोदेवता, त्रायुषिम-त्यस्य नारायणऋषिः उष्णिक्छन्दः आशीर्वेवता, शिवोनामासीत्यस्य प्रजापितऋंषिः प्राजापत्यावृहतीछन्दः क्षुरोदेवता, निवर्त्तयामीत्यस्य प्रजापितऋंषिः प्रजापत्याविष्टुप्छन्दः लिङ्गोक्तादेवता जपे विनियोगः। ॐ वयर्ठ० सोमव्रते०।

उग्रश्चेत्यस्य प्रजापितऋंषिः गायत्रोछन्दः महतोदेवता, अग्निठं. हृदयेत्यादीनां यजुषां प्रजापितऋंषिःगायत्रीछन्दः लिङ्गोक्तादेवता, आयासाय स्वाहेत्यादीनां प्रजापितऋंषिः लिङ्गोक्तादेवता जपे विनियोगः। ॐ उग्रश्च भीम०।

वाजश्च मे इत्यादि चमकमन्त्राणां स्वाहेत्यन्तानां देवा ऋषयः, वाजश्च मे इत्यादोनांचतुरक्षराणां दैवीवृहतीछन्दः, ऊर्क् च मे इत्या-दिन्यक्षराणां दैवयनुष्टुप्, प्रयतिश्च मे इति पञ्चाक्षराणां दैवोपंक्ति, आधिपत्यञ्च मे इत्यादोनां षडक्षराणां दैवीत्रिष्टुप्छन्छन्दः, हारियोजनश्च मे इत्यादिसप्ताक्षराणां दैवी जगतीछन्दः, आयुर्यज्ञेन कल्पन्तामित्या-दोनामण्टाक्षराणां यजुरनुष्टुप्छन्दः, भुवनस्य पत्ये स्वाहेत्यादोनां नवाक्षराणां यजुवृहतोछन्दः, मुग्धाय वैनर्ठ० शिनायेत्यादोनां दशाक्षराणां यजुः पंक्तिश्चन्दः, विनर्ठ० शिन आन्त्यावनायेत्यादोनां दशाक्षराणां यजु स्त्रिष्टुप्छन्दः, विनर्ठ० शिन आन्त्यावनायेत्यादोनां वशाक्षराणां यजु स्त्रिष्टुप्छन्दः, विनर्ठ० शिन आन्त्यावनायेत्यादोनां स्वादशाक्षराणां यजु स्त्रिष्टुप्छन्दः, अंगुलयः शक्वरयोदिशश्च मे इत्यस्य द्वादशाक्षरस्य यजुर्जगतीछन्दः सर्वेषामग्निदेवता होमे विनियोगः । ॐ वाजश्च मे ।

ऋचं वाचिमिति शान्त्याध्यायस्य दध्यङार्थवंणऋषिः विश्वदेवा-देवता ऋचं वाचिमिति चतुर्णा यजुषां दैवीजगतीछन्दः ऋगादयो लिङ्गोक्तादेवता, वागोज इत्यस्य यजुर्जगतीछन्दः वागादिलिङ्गोक्ता देवता, यन्मे इत्यस्य पंक्तिइछन्दः वहस्पतिर्देवता, तिसृणां महाव्या-हृतीनां दध्यङाथवंणऋषिः दैवीगायत्रीदैव्युष्णिक्दैवीगायत्रीछन्दांसि अग्निवायुसूर्यादेवताः, तत्सिवतुरित्यस्य विश्वामित्रऋषिः गायत्रीछन्दः सिवतादेवता, कयान इति त्र्यचंस्य दश्यङाथवंणऋषिः द्वयोगीयत्री-छन्दः तृतीयायाः पादिनचृद् गायत्रीछन्दः इन्द्रोदेवता, इन्द्रोविश्वस्येति द्विपदाविराट्छन्दः इन्द्रोदेवता, रास्रो मित्रः रास्रो वात इतिद्वयो-रनुष्टुप्छन्दः मित्रावरुणादयो लिङ्गोक्तादेवताः, अहानिशमित्यस्य द्विपदागायत्रीछन्दः अहानि रात्रयश्च देवताः, रास्र इन्द्राग्नीत्यस्य

त्रिष्टुप्छन्दः इन्द्राग्नी इन्द्रावरुणौ-इन्द्रापूषणौ-इन्द्रासोमौ च देवताः, शन्नोदेवीरित्यस्य गायत्रीछन्दः आपोदेवता, स्योनापृथिवीत्यस्य दघ्यङ्गाथवंणऋषिगायत्रीछन्दः पृथिवीं देवता, आपोहिष्ठेति त्र्यचंस्य दघ्यङाथवंणऋषिः गायत्रीछन्दः आपोदेवता, द्यौः शान्तिरित्यस्य शक्वरीछन्दः द्यौरादयोलिङ्गोक्तादेवताः, दृतेदृठं० हेत्यस्य ब्राह्मी अनुष्टुप्छन्दः आशीर्देवता, दृतेदृठं० हेत्यस्य उष्णिक्छन्दः आशीर्देवता, नमस्ते हरसे इत्यस्य दघ्याथवंणऋषिः वृहतोछन्दः अग्निनर्देवता, नमस्ते अस्तु० यतोयतःइत्यनयोरनुष्टुप्छन्दः आद्यायाविद्युत्स्त-नियत्नुभंगवान्देवता, द्वितीयायाः महावीरोदेवता, सुमित्रियान इत्यस्य दघ्यङाथवंणऋषिः प्राजापत्याजगतीछन्दः आपोदेवता तच्चक्षु-रित्यस्य दघ्यङ्गाथवंणऋषिः अक्षरातीतपुरउष्णिक्छन्दः सूर्योदेवता शान्त्यथं होमे विनियोगः। ३० ऋचं वाचं प्रप०।

### ध्यानम्

ॐ गुद्धस्फिटिकसंकाशं त्रिनेत्रं पञ्चवक्त्रकम् । मञ्जाधरं दशभुजंसविभरणभूषितम् ॥१॥ नीलग्रीवं शशाङ्काङ्कं नागयज्ञोपवीतिनम् । व्याघ्रचर्मोत्तरीयं च वरेण्यमभयप्रदम् ॥२॥ कमण्डल्वक्षसूत्राम्यामन्वितं शूलपाणिनम् । ज्वलन्तं पिङ्गलजटाजूटमुद्योतकारिणम् ॥३॥ अमृतेन युतं हृष्टमुमादेहार्घधारिणम् । दिव्यसिंहासनासीनं दिव्यभोगसमन्वितम् ॥४॥ दिग्देवतासमायुक्तं सुरासुरनमस्कृतम् । नित्यं च शाश्वतं शुद्धं ध्रुवमक्षरमन्ययम् ॥॥ सर्वन्यापिनमीशानं रुद्रं वै विश्वरूपिणम् । एवं व्यात्वाद्विजः सम्यक् ततो यजनमारमेत् ॥६॥

[ ततो होमः ]

।। इति हवनात्मकमह।रुद्रन्यासप्रयोगः ।।

ALDIVEDA,

# अथ होमात्मक लघु (महा) रुद्रपयोगे संकल्पः

कर्ता त्रिराचम्य प्राणानायम्य सङ्कल्पं कुर्यात्—देशकालौ सङ्कीत्यं अमुकगोत्रोत्पन्नोऽहं अमुकशर्माऽहं मम कायिकादि अखिल पापक्षयपूर्वक धर्मार्थकानमोक्ष चतुर्विघ पुरुषार्थसिद्धिद्वारा श्रीसाम्बसदाशिबप्रीत्यर्थं एकषष्ट्युत्तरशतधा मन्त्रविभागपक्षेण यथांशेन विहितं हवनमहं करिष्ये। तत्रादौ रुद्रहो मकर्माङ्गत्वेन षडङ्गन्यासांश्चाहं करिष्ये। तद्यथा—

१-ॐ मनोजूतिः ॐ हृदयाय नमः
२-ॐ अवोध्यग्निः ॐ शिरसे स्वाहा ।
३-ॐ मूर्द्धानिन्दिवो ॰ ॐ शिखायै वषट् ।
४-ॐ मर्म्माणिते ॰ ॐ कवचायहुम् ।
५-ॐ विश्वतश्चक्षु ॰ ॐ नेत्रत्रयाय वौषट् ।
६-ॐ मानस्तोके ॰ ॐ अस्त्राय फट् ।

### ॥ ध्यानम् ॥

ॐ ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतिगरिनिभं चारुचन्द्रावंतसम्। रत्नाकल्पोज्वलाङ्कं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम्॥ पद्मासीनं समन्तात्स्तुतममरगणैर्व्याध्रकृत्ति वसानम्। विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पश्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्॥

### अथ प्रधानरुद्रहोमः

तत्रादौ सयजमाना ऋत्विजः कुण्डं परितः स्थित्वा भृतशुद्धचादि मातृगणन्यासान्तं कर्म कृत्वा रुद्र पश्चाङ्गन्यासान् कुर्युः । आदौ वरा-हुतीहुत्वा रुद्रहोमः कार्यः । तद्यथा—

### १-पञ्चागन्यासाः ऋग्विधाने-

"हृदयं च शिरःशिखाकवचं चास्यमेव च। यथादेहे तथा देवे न्यासं कुर्याद्यथाविधि॥" ॐ यज्जाग्रत इति षडचेंन एकाहुतिम्। ॐ सहरुशीर्षेति षोडचेंन सूक्तेनैकाहुतिम्। ॐ अद्भ्यः संभृत इति षडचेंन एकाहुतिम्। ॐ आशुः शिशान इति द्वादशचेंन एकाहुतिम्। ॐ विभ्राड् इति सप्त-दशचेंन चैकाहुति हुत्वा तत ॐ नमस्ते इति प्रधानभूतेन रुद्राघ्यायेन होमः कार्यः।

### अथ प्रधानरुद्रहोमोपक्रमः

स च एकवा १-त्रेघा २-षोढा ३-षोडशवा ४-चतुश्चत्वारिशद्धाः
५-अष्टाचत्वारिशद्धाः ६-एकषष्टचुत्तरशतघा ७-पश्चविशत्युत्तरचतुःशतघा ५-चेत्पष्टविभागा भवन्ति । अत्र एकषष्टचुत्तरशतघामन्त्रविभागपक्षेण होमः प्रस्तूयते ।

-----

# रुद्रहोमस्वाहाकाराः

# [ एकषष्ट्युत्तरशतधामन्त्रविभागात्मकाः ]

- ॐ गणानान्त्वा० स्वाहा।
- ॐ अम्वेऽ अम्बिके० स्वाहा। इति हुत्वा,
- ॐ यज्जायतः० (६ मन्त्राः ) स्वाहा ।
- ॐ सहस्रशीर्षा० (१६ मन्त्राः ) स्वाहा।
- ॐ अद्भ्यः सम्भृतः० (६ मन्त्राः ) स्वाहा ।
- ॐ आशुः शिशानः० ( १२ मन्त्राः ) स्वाहा ।
- ॐ वि•भ्राड् गृहत्पिवतु० (१७ मन्त्राः ) स्वाहा ।
- ॐ मूः, ॐ भुवः, ॐ स्वः,
- ॐ नमस्ते रुद्द्र मन्न्यवऽ उतो तऽ इषवे नमः। वाहुन्भ्यामुत ते नमः स्वाहा॥१॥
- ॐ या ते रुद्र शिवा तनूरघोरापापकाशिनी। तया नस्तन्वा शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीहि स्वाहा ॥२॥
- ॐ यामिपुङ्गिरिशन्त हस्ते व्विभव्व्यस्तवे। शिवाङ्गिरित्रताङ्करं मा हिर्दे० सीः पुरुषञ्जगत् स्वाहा॥३॥
- ॐ शिवेन व्वचसा स्वा गिरिशाच्छा व्वदामसि। यथा नः सर्व्वमिज्ञगदयक्ष्मठ० सुमनाऽ असत् 'स्वाहा ॥४॥
- ॐ अद्ध्यवोद्धिवक्ता प्रथमो दैञ्यो भिषक्।
  अहीँ इच सञ्बक्षिम्भयन्त्सञ्बिश्च यातुधान्न्योऽधराचीः परासुव
  स्वाहा ॥ ५ ॥
- ॐ असौ यस्ताम्ब्रोऽ अरुण ऽउत बब्धुः सुमङ्गलः । वे चैनठँ० रुद्द्राऽ अभितो दिश्च श्रिताः सहस्रशो वैषाछं हेडऽ ईमहे स्वाहा ॥ ६ ॥

- ॐ असौ योऽवसप्पति नीलग्ग्रीयो व्विलोहितः।
- उतैनङ्गोपाऽ अद्दश्रश्रन्नदृश्रम्, स दृष्ट्टो मृडयाति नः स्वाह्य ॥ ७ ॥
  - ॐ नमोऽस्तु नीलग्ग्रीवाय सहस्राक्क्षाय मीदुषे । अथो येऽ अस्य सत्त्वानो हन्तेब्स्योऽकरन्नमः स्वाहाः ॥ ८ ॥
  - ॐ प्रमुच धन्न्वनस्त्वमुभयोरात्क्न्योज्ज्यीम् । यारच ते हस्तऽ इषवः परा ता भगवो व्वप स्वाहा ॥ ९ ॥
  - ॐ व्विड्डयन्धनुः कपर्द्दिनो व्विशत्त्यो बाणवाँ२ऽ उत । अनेशन्नस्य याः इषवऽ आभुरस्य निषङ्गधिः स्वाहा ॥ १० ॥
  - ॐ या ते हेतिम्मींदुष्ट्रम हस्ते यभूव ते धनुः। तयास्म्मान्न्विष्श्वनस्त्वमयक्ष्मया परिभुज स्वाहा॥ ११॥
  - ॐ परि ते धन्न्वनो हेतिरस्मान्न्वृणक् व्विदश्वतः। अथो यऽ इषुधिस्तवारेऽ अस्मन्निचेहि तम् स्वाहा॥ १२॥
  - ॐ अवतस्य धनुष्ट्वर्ठ० सहस्राक्ष शतेषुधे । निशीर्म्य शल्ल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव स्वाहा ॥ १३ ॥
  - ॐ नमस्तऽ आयुधायानातताय भृष्ण्णवे । उभाव्भ्यामुत ते नमो वाहुब्भ्यान्तव भन्नवने स्वाहा ॥ १४ ॥
- ॐ मा नो महान्तमुत मा नोऽ अर्व्भकम्मा नऽ उक्षन्तमुत मा नऽ उक्षितम् ॥ १५ ॥

मा नो व्वधीः पितरम्मोत मातरम्मा नः प्प्रियास्तन्न्वो रुद्द्र रीरिषः स्वाहा ॥ १६ ॥

ॐ मा नस्तोके तनये मा नऽ आयुवि मा नो गोषु मा नोऽ अदृश्वेषु रीरिषः।

मा नो व्वीरान् रुद्द्र भामिनो व्वधीईविष्मन्तः सदिमस्वा हवा-

ॐनमोहिरण्ण्यवाहवे सेनान्न्ये दिशाञ्च पतये नमः स्वाहा ॥१७॥

ॐनयो ब्वृक्षेब्भ्यो हरिकेशब्भ्यः पश्नाम्पतये नमः स्वाहा ॥१८॥
ॐनमः शिष्अराय त्विषीमते पथीनाम्पतये नमः स्वाहा ॥१९॥
ॐनमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानाम्पतये नमः स्वाहा ॥२०॥
ॐनमो वब्भ्लुशाय ब्व्याधिनैझानाम्पतये नमः स्वाहा ॥२१॥
ॐनमो भवस्य हेस्ये जगताम्पये नमः स्वाहा ॥२१॥
ॐनमो कद्द्रायाततायिने क्षेत्राणाम्पतये नमः स्वाहा ॥२३॥
ॐनमो कद्द्रायाततायिने क्षेत्राणाम्पतये नमः स्वाहा ॥२४॥
ॐनमः स्तायाहन्त्ये ब्वनानाम्पतये नमः स्वाहा ॥२४॥
ॐनमो रोहिताय स्त्थपतये ब्वृक्षाणाम्पतये नमः स्वाहा ॥२६॥
ॐनमो मन्त्रिणे ब्वाणिजाय कक्षाणाम्पतये नमः स्वाहा ॥२६॥
ॐनमऽ उच्चैग्बीषायाक्कन्द्यते पत्तीनाम्पतये नमः स्वाहा ॥२८॥
ॐनमः कृत्स्वायतया धावते सत्त्वनाम्पये नमः स्वाहा ॥२८॥
ॐनमः सहमानाय निब्व्याधिनऽ आब्व्याधिनीनाम्पतये नमः

स्वाहा ॥३०॥

ॐनमो निषक्षिणे ककुभाय स्तेनानाम्पतये नमः स्वाहा ॥३१॥ ॐगमो निचेरवे परिचरायारण्ण्यानाम्पये नमः स्वाहा ॥३२॥ ॐनमो व्वञ्चते परिवञ्चते स्तायनाम्पतये नमः स्वाहा ॥३३॥ ॐनमो निषक्षिणऽ इषुधिमते तस्कराणाम्पतये नमः स्वाहा ॥३४॥ ॐनमः स्वायम्यो जिघार्थसद्भयो सुण्णताम्पतये नमः स्वाहा ॥३५॥

ॐनमोऽसिमद्ब्भ्यो नक्कञ्चरद्ब्भ्यो विवद्यन्तानाम्पतये नमः स्वाहा ॥३६॥

ॐनमऽ उष्णिषिणे गिरिचरायकुलुञ्चानाम्पतये नमः स्वाहा॥३०॥ ॐनमऽ इषुमद्वस्यो धन्न्वायिक्ययञ्च वो नमः स्वाहा ॥३८॥ ॐनमऽ आतन्न्वानैक्यः प्वतिद्धानेक्य्यञ्च वो नमः स्वाहा ॥३९॥ ॐनमऽ आयन्छद्क्योऽस्यद्क्यञ्च वो नमः स्वाहा ॥४०॥ ॐनमो व्विस्जद्क्यो व्विद्ध्यद्क्यञ्च वो नमः स्वाहा ॥४१॥ ॐनमः स्वपद्क्यो जाग्यद्क्यश्च वो नमः स्वाहा ॥४२॥ ॐनमः शयानेक्यऽ आसीनेक्यश्च वो नमः स्वाहा ॥४३॥ ॐनमस्तिष्ठद्क्यो धावद्क्यम्च वो नमः स्वाहा ॥४४॥ ॐनमः सभाव्यः सभापतिक्यश्च वो नमः स्वाहा ॥४५॥ ॐनमोऽश्वेक्योऽश्वपतिक्यश्च वो नमः स्वाहा ॥४६॥ ॐनमऽ आक्वाधिनीक्यो क्विविद्ध्यस्तीक्यश्च वो नमाः

स्वाहा ॥४७॥

ॐनमऽ उगणाःभ्यस्तुर्ह० हतीःभ्यद्य वो नमः स्वाहा ॥४८॥ ॐनमो गणेक्स्यो गणपतिक्स्यइच वो नमः स्वाहा ॥४९॥ ॐनमो ब्वातेःभ्यो ब्वातपतिःभ्यश्च वो नमःस्वाहा ॥५०॥ ॐनमो गृत्सेम्भ्यो गृत्सपतिब्भ्यश्च वो नमः स्वाहा ॥५१॥ ॐनमो व्विरूपेब्स्यो व्विदश्वरूपेब्स्यश्च वो नमः स्वाहा ॥५२॥ ॐनमः सेनाव्भ्यः सेनानिब्भ्यइच वो नमः स्वाहा ॥५३॥ ॐनमो रथिक्योऽ अरथेक्यश्च वो नमः स्वाहा ॥५४॥ ॐनमः क्षत्तब्भ्यः सङ्ब्रहीतृबभ्यश्च वो नमः स्वाहा ॥५५॥ ॐनमो महदुब्भ्योऽ अब्भेकेब्भ्यइच वो नमः स्वाहा ॥५६॥ ॐनमस्तक्षक्यो रथकारेक्यक्च वो नमः स्वाहा ॥५०॥ ॐनमः कुलालेब्स्यः कम्मरिब्स्यइच वो नमः स्वाहा ॥५८॥ ॐनमो निपादेव्याः पुञ्जिब्द्रेब्य्यइच वो नमः स्वाहा ॥५९॥ ॐनमः दृश्वनिब्स्यो सृगयुब्स्यइच वो नमः स्वाहा ॥६०॥ ॐनमः इश्वब्स्यः इश्वपतिब्भ्यइच वो नमः स्वाहा ॥६१॥ ॐनमो भवाय च रुदद्वाय च स्वाहा ॥६२॥ ॐनमः शब्बीय च पशुपतये च स्वाहा ॥६३॥ ॐनमो नीलग्र्यावाय च शितिकण्ठाय च स्वाहा ॥६४॥ ॐनमः कपिंदंने च ळ्युप्तकेशाय च स्वाहा ॥६५॥ ॐनमः सहस्राक्क्षाय च शतधन्न्यने च स्वाहा ॥६६॥ ॐहमो गिरिशयाय च शिपिविष्टाय च स्वाहा ॥६७॥ मीइष्ट्रमाय चेषुमते च स्वाहा ॥६८॥ ॐनमो ॐनमो ह्रस्वाय च व्वामनाय स्वाहा ॥६९॥ च

ॐनमो बृहते च व्वर्षीयसे च स्वाहा ॥७०॥ ॐनमो **ब्बुद्धाय** सब्धे च स्वाहा ॥७१॥ च ॐनमोऽय्याय च प्रथमाय च स्वाहा ॥७२॥ आशवे चाजिराय च स्वाहा ॥७३॥ ॐनमः शीग्व्रधाय च शीब्भ्याय च स्वाहा ॥७४॥ ॐनमऽ ऊम्म्यीय चावस्वन्त्याय च स्वाहा ॥७५॥ ॐनमो नादेयाय च द्द्वीप्प्याय च स्वाहा ॥७६॥ ॐनमो ज्ज्येष्ट्राय च कनिष्ट्राय च स्वाहा ॥७७॥ पूर्वजाय चापरजाय च स्वाहा ॥७८॥ ॐनमो मद्ध्यमाय चापगल्भाय च स्वाहा ॥७९॥ ॐनमो जघन्न्याय च वुद्ध्न्याय च स्वाहा ॥८०॥ ॐनमः सोब्भ्याय च प्वतिसर्याय च स्वाहा ॥८१॥ ॐनमो याम्म्याय च क्षेम्म्याय च स्वाहा ॥८२॥ ॐनमः इलोक्क्याय चावसान्न्याय च स्वाहा ॥८३॥ ॐनमऽ उव्वेध्यीय च खल्ल्याय च स्वाहा ॥८४॥ ॐनमो व्वन्न्याय च कक्ष्याय च स्वाहा ॥८५॥ ॐनमः इथ्रवाय च प्यतिइथ्रवाय च स्वाहा ॥८६॥ ॐनमऽ आशुषेणाय चाशुरथाय च स्वाहा ॥८७॥ ॐनमः शूराय चावभेदिने च स्वाहा ॥८८॥ ॐनमो विल्मिने च कवचिने च स्वाहा ॥८९॥ ॐनमो व्वर्मिमणे च व्वरूथिने च स्वाहा॥९०॥ ॐनमः इश्रुताय च इश्रुतसेनाय च स्वाहा ॥९१॥ ॐनमो दुन्दुब्भ्याय चाहनन्न्याय च स्वाहा ॥९२॥ ॐनमो धृष्ण्यवे च प्रमृशाय च स्वाहा ॥९३॥ ॐनमो निषङ्गिणे चेषुधिमते च स्वाहा ॥९४॥ ॐनमस्तीक्क्ष्णेषवे चायुधिने च स्वाहा ॥९५॥ ॐनमः स्वायुधाय च सुधन्न्वने च स्वाहा ॥९६॥ .ॐनमः स्नृत्याय च पत्थ्याय च स्वाहा ॥९७॥

ॐनमः काष्ट्रयाय च नीष्ट्याय च स्वाहा ॥९८॥ ॐनमः कुल्ल्याय च सरस्याय च स्वाहा ॥९९॥ ॐनमो नादेयाय च ब्वैशन्ताय च स्वाहा ॥१००% ॐनमः कृष्याय चावदृयाय च स्वाहा ॥१०१॥ ॐनमो ब्वीद्ध्रयाय चातव्याय च स्वाहा ॥१०२॥ ॐनमो मेग्ध्याय च व्विद्युत्याय च स्वाहा ॥१०३॥ ॐनमो ब्वब्ध्यीय चावब्ध्यीय च स्वाहा ॥१०४॥ ॐनमो ब्वात्याय च रेब्म्म्याय च स्वाहा ॥१०५॥ ॐनमो ब्बास्तब्ब्याय च ब्वास्तुपाय च स्वाहा ॥१०६॥ ॐनमः सोमाय च रुदुद्राय च स्वाहा ॥१००॥ ॐनमस्ताम्स्राय चारुणाय च स्वाहा ॥१०८॥ ॐनमः शङ्गवे च पशुपतये च स्वाहा ॥१०९॥ ॐनमऽ उग्याय च भीमाय च स्वाहा ॥११०॥ ॐनमोऽग्येवधाय च द्रेवधाय च स्वाहा ॥१११॥ ॐनमो हन्त्रे च हनीयसे च स्वाहा ॥११२॥ ॐनमो ब्बृक्षेब्म्यो हरिकेशेब्भ्यः स्वाहा ॥११३॥ ॐनमस्ताराय स्वाहा ॥११४॥

ॐनमः शम्भवाय च मयोभवाय च स्वाहा ॥११६॥
ॐनमः शङ्कराय च मयस्कराय च स्वाहा ॥११६॥
ॐनमः शिवाय च शिवतराय च स्वाहा ॥११८॥
ॐनमः पार्घ्याय चोत्तरणाय च स्वाहा ॥११८॥
ॐनमः प्यतरणाय चोत्तरणाय च स्वाहा ॥११८॥
ॐनमस्तीत्थ्याय च कुल्ल्याय च स्वाहा ॥१२०॥
ॐनमः शिवत्याय च फेन्न्याय च स्वाहा ॥१२१॥
ॐनमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च स्वाहा ॥१२२॥
ॐनमः किर्दे० शिलाय च स्वणाय च स्वाहा ॥१२४॥
ॐनमा कपिंने च पुलस्तये च स्वाहा ॥१२४॥
ॐनमऽ इरिण्ण्याय च प्रपत्थ्याय च स्वाहा ॥१२४॥

ॐनमो व्वज्ज्याय च गोष्ट्रयाय च स्वाहा ॥१२६॥ ॐनमस्तरूपाय गेह्याय च च स्वाहा ॥१२७॥ ॐनमो निवेष्ट्याय हृदय्याय च च स्वाहा ॥१२८॥ ॐनमः काट्टाय गहरेष्ट्राय च च स्वाहा ॥१२९॥ ॐनमः शुष्कक्याय च हरिस्याय च स्वाहा ॥१३०॥ ॐनमः पार्श्नसब्ब्याय च रजस्याय स्वाहा ॥१३१॥ च चोलप्पाय ॐनमो लोप्प्याय स्वाहा ॥१३२॥ च ॐनमऽ ऊद्ध्यीय सूब्द्यीय च च स्वाहा ॥१३३॥ च पण्णेशदाय ॐनमः पण्णीय च स्वाहा ॥१३४॥ चाभिग्धनते ॐनमऽ इहुरमाणाय च स्वाहा ॥१३५॥ आखिदते च प्पखिदते च स्वाहा ॥१३६॥ ॐनमऽ इषुकृद्ब्भ्यो धनुष्कृद्ब्भ्यक्च वो नमःस्याहा ॥१३७॥ ॐनमो वः किरिकेब्स्यो देवानार्ठ. हृद्येब्स्यः स्वाहा ॥१३८॥ ॐनमो व्विचिन्न्वत्केव्स्यो देवानार्ठ. हृद्येव्स्यः स्वाहा ॥१३९॥ ॐनमो व्विक्षिणत्केब्भ्यो देवानार्ड. हृदयेब्भ्यः स्वाहा ॥१४०॥ ॐनमऽ आनिर्हतेब्स्यो देवानाठं. हृदयेब्स्यः स्वाहा ॥१४१॥ ॐद्रापेऽ अन्धसरप्पते द्रिवृद्ध नीललोहित । आसाम्प्रजानामेषा-म्पशूनाम्मा भेम्मीरोङ् मो च नः किञ्चनाममत् स्वाहा ॥१४२॥

ॐइमा रुद्द्द्राय तबसे कपहिंने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मतीः। यथा शमसद् द्विपदे चतुष्यदे व्विष्श्वम्पुष्टं प्रामेऽ अस्मिन्ननातुरम् स्वाहा॥ १४३॥

ॐ या ते रुद्द शिवा तनूः शिवा व्विद्यश्वाहा भेषजी। शिवा रुतस्य भेषजी तया नो मृढ जीवसे स्वाहा ॥१४४॥

ॐ परि नो रुद्द्रस्य हेतिव्र्धृणक्क्तु परि त्वेषस्य हुम्मंतिरघायोः । अव स्त्थिरा मघवद्वभ्यस्तुन्व्य मीड्ढ्वस्तोकाय तनयाय मृड स्वाहा ॥ १४५ ॥

ॐ मीदुष्ट्रम शिवतम शिवो नः सुमना भव । परमे ब्वृक्षऽ आयुधन्निधाय कृति ब्वसानऽ आचर पिनाकम्बिब्स-दागिह स्वाहा ॥१४६॥

- ॐ व्विकिरिवृद्धः व्विलोहित नमस्तेऽ अस्तु भगवः। यःस्ते सहस्र्वे० हेतयोऽन्न्यमस्ममन्निवपन्तु ताः स्वाहा ॥१४७॥
- ॐ सहस्राणि सहस्रशो वाह्योस्तव हेतयः। तासामीशानो अगवः पराचीना मुखा ऋधि स्वाहा ॥१४८॥
- ॐ असङ्ख्याता सहस्राणि ये रुद्दाऽ अधि भूम्म्याम्। तेषाएं सहस्रयोजनेऽव धन्न्वानि तन्नमसि स्वाहा ॥१४९॥
- ॐ अस्म्मिन्महत्यण्णंबेऽन्तरिक्षे भवाऽ अधि । तेषाएं सहस्रयोजनेऽव धन्व्वानि तन्मिस स्वाहा ॥१५०॥
- ॐ नीलग्ब्रीवाः शितिकण्ठाः द्विवर्ठ० रुद्द्राऽ उपिरश्रताः । तेषाएं सहस्रयोजनेऽव धन्व्वानि तन्मसि स्वाहा ॥१५१॥
- ॐ नीलग्यीवाः शितिकण्ठाः शब्बीऽ अधः क्षमाचराः। तेषाएं सहस्रयोजऽनैव धन्न्वानि तन्मसि स्वाहा॥१५२॥
- ॐ ये व्वृक्षेषु राज्व्यिक्षरा नीलग्गीवा व्विलोहिताः। तेषाएं लहस्रयोजनेऽव धन्नवानि तन्नमसि<sup>ं</sup> स्वाहा ॥१५३॥
- ॐ ये भूयानामधिपतयो व्यिशिखासः कपर्हिनः। तेषाएं सहस्रयोजननेऽव धन्म्वानि तन्मसि स्वाहा ॥१५४॥
- ॐ ये पथाम्पथिरक्षयऽ ऐलवृदाऽ आयुर्य्ध्रधः। तेषाएसहस्रयोजनेऽव धन्न्वानि तन्मसि स्वाहा॥१५५॥
- ॐ ये तीरथानि प्रचरन्ति स्काहस्ता निषङ्गिणः। तेषाएं सहस्रयोजनेऽच धन्न्वानि तन्नसि स्वाहा॥१५६॥
- ॐ येऽन्नेषु व्यिविध्यन्ति पात्रेषु पियतो जनान्। तेपाए सहस्रयोजनेऽय धन्न्यानि तन्मसि स्वाहा ॥१५७॥
- ॐ यऽ पतावन्तश्च भूयाछंसहरच दिशो रुद्दा व्वितस्त्थिरे। तेषाए सहस्रयोजनेऽव धन्न्वानि तन्नमसि स्वाहा॥१५८॥
- ॐ नमोऽस्तु रुद्द्रेब्भ्यो से दिवि सेषां व्वर्षमिषवः। तेब्भ्यो दश ष्प्राचीर्द्दश दक्षिणा दश ष्प्रतीचीर्द्दशोद्द्योः तेब्भ्यो नमोऽ अस्तु ते नोऽवन्तु ते नो मृडयन्तु ते यन्द्रिण्म्मो यश्च न द्वेष्ट्रि तमेषाञ्जम्भे दृद्धमः स्वाहा ॥१५९॥

ॐ नमोऽस्तु रुद्द्रेन्भ्यो येऽन्तिरिक्षे येषां न्वातऽ इषवः। तेन्भ्यो दश प्राचीईश दक्षिणा दश प्रतीचीईशोदीचीईशोद्ध्वाः। तेन्भ्यो नमोऽ अस्तु ते नोऽवन्तु ते नो मृडयन्तु ते यन्द्रिष्म्मो यद्द्य नो द्वेष्ट्रि तमेषाअम्भे दद्ष्थमः स्वाहा ॥१६०॥

ॐ नमोऽस्तु रुद्द्रेव्स्यो ये पृथिव्व्यां येषामन्नमिषवः । तेव्स्यो दश प्राचीईश दक्षिणा दश प्यतीचीईशोदीचीईशोद्ध्वीः । तेव्स्यो नमोऽ अस्तु ते नोऽवन्तु ते नो मृडयन्तु ते यिन्द्रिष्मो यद्द्य नो द्वेष्टि तमेषाअस्मे दव्ष्याः स्वाहा ॥१६१॥

ॐभूः, ॐभुवः । ॐस्वः । ॐव्वयर्ठ० सोम० ( ८ मन्त्राः ) [पाठ-मात्रम् ] ।

ॐउग्रश्च० (७ मन्त्राः ) [ पाठमात्रम् ]।

ॐव्वाजश्र•॥ १॥ प्याणश्र•॥ २॥ ओजश्र•॥ ३॥ ज्यंष्ठर्यं च•॥ ४॥ स्वाहा।

२-ॐनमस्ते० (१६१ आहुतयः )।

ॐसत्यश्च० ॥ १ ॥ ऋतञ्च० ॥ २ ॥ यन्ता च० ॥३॥ राञ्च० ॥४॥ स्वाह्य ।

३-ॐनमस्ते० (१६१ आहुतयः)।

ॐऊर्क् च० ॥१॥ रयिश्च० ॥२॥ वित्तञ्च० ॥३॥ ब्वीहयश्च० ॥४॥ स्वाहा ।

४-ॐनमस्ते० (१६१ आहुतयः)।

ॐअइमा च० ॥१॥ अग्निश्च० ॥२॥ व्वसु च० ॥३॥ स्वाहा ।

५-ॐनमस्ते० (१६१ बाहुतयः )।

ॐअग्निश्च मऽ इन्द्रश्च० ॥१॥ मित्त्रश्च० ॥२॥ पृथिवी च० ॥३॥ स्वाहा ।

६-ॐनमस्ते (१६१ आहुतयः)।

ॐअर्ठ० गुश्च० ॥१॥ आग्य्रयणञ्च० ॥२॥ स्रचश्च० ॥३॥ स्वाहा ।

७-ॐ नमस्ते (१६१ आहुतयः)।

ॐअग्निश्च० ॥१॥ ब्वतञ्च० ॥२॥ स्वाहा ।

८-ॐनमस्ते (१६१ आहुतयः)।

ॐषका च० ॥१॥ स्वाहा। ९-ॐनमस्ते० (१६१ आहुतयः) ॐचतस्रश्च० ॥१॥ स्वाहा । १०=ज्यविश्च० ॥१॥ पष्टुवाट् च० ॥२॥ स्वाहा । ( पुनः ) ॐयज्ञात्रतः० ( ६ मन्त्राः० ) स्वाहा । ॐसहस्रशीर्षा० (१६ मन्त्राः ) स्वाहा । ॐअद्भवः सम्भृतः० (६ मन्त्राः ) स्वाहा । ॐआशुः शिशानः० ( १२ मन्त्रा ) स्वाहा । ॐविब्भाड् वृहत्० (१७ मन्त्राः ) स्वाहा । ११-ॐनमस्ते० (१६१ आहुतयः )। ॐवाजाय स्वाहा० ॥१॥ आयुर्घ्यञ्चेन कल्पताम्० ॥२॥ स्वाहा । ॐयन्मे छिद्रम्० स्वाहा। ॐऋचं वाचम्० स्वाहा। ॐभूर्भुंवः स्वः तत्सवितुः० स्वाहा । ॐकयानश्चित्रः० स्वाहा । ॐकस्त्वा सत्यो मदानाम्० स्वाहा । ॐअभी पुणः० स्वाहा । ॐकया त्वन्नऽ ऊत्या० स्वाहा । ॐइन्द्रो व्विश्वस्य० स्वाहा । ॐदां नो मित्रः दां वरुणः० स्वाहा। ॐदां नो व्यातः० स्वाहा। ॐअहानिशं भवन्तु० स्वाहा । ॐशन्नो देवीः० स्वाहा । ॐस्योना पृथिवी० स्वाहा।ॐआपो हि ष्ठा० स्वाहा। ॐयो वः शिवतमो रसः० स्वाहा । ॐतस्माऽ अरं गमाम० स्वाहा । ॐद्यौः शान्तिः० स्वाहा । ॐदते दर्ठ०हमा मित्रस्यमा० स्वाहा । ॐहते हर्ठ०इ मा० स्वाहा । ॐमनस्ते हरसे॰ स्वाहा। ॐनमस्तेऽ अस्तु व्विच्यते० स्वाहा। ॐययो-यतः० स्वाहा। ॐसुमित्रिया नऽ आप० स्वाहा । ॐतचक्षुद्वेविहतम्० स्वाहा । ॐसद्योजातम्० (५ मन्त्राः ) [ पाटमात्रम् ]। ततः षडङ्गन्यासं कुर्यादिति ।

इति रुद्रयागहवनमन्त्रविधिः समाप्तः

ALDUREDA,

## अथ विष्णुयागे होमविधिः



ऋत्विजो यजमानश्च आचम्य प्राणानायम्य पितत्रधारणं कुर्युः— ॐ पितत्रेस्थो ॐअपितत्रः पितत्रोवा ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु ३। आसनशुद्धः—पृथ्वीतिमन्त्रस्यमेष्ठपृष्ठ ऋषिः सुतलं छन्दः कूर्मो देवता आसने विनियोगः—

पृथिवित्वयाघृतालोका देवि त्वं विष्णुना घृता । त्वं च घारय मां देवि पवित्रं कुरु चासनम् ॥ भूतशुद्धिः—अपसर्पन्तुते । विष्णुहोमं करोम्यहम् । शिखाग्रन्थिबन्धनम्—ॐ ऊर्घ्वं केशिविरूपाक्षि० । भैरवनमस्कारः—ॐ तीक्ष्णं दंष्ट्रमहाकाय० ।

देशकालौ सङ्कीत्यं० तिथौ वासरे च अमुक गोत्रः शर्मा अमुक-गोत्रेणयजमानेन वृतोऽहं सङ्कल्पितेऽस्मिन् सनवग्रहमखहोमात्मक—— श्रीविष्णु यागास्ये कर्मणि सङ्कल्पिताहुति संख्यापूर्त्तये अन्ते प्रति-मन्त्रं नारायणाय स्वाहेति समुच्चयपूर्वकैः पुरुषसूक्तमन्त्रैः यथांशेन हवनं करिष्ये । तत्रादौ निविष्नतासिद्वचर्यं महागणतिस्मरणमहं करिष्ये ।

#### ध्यानम्

उच्चैबंद्याण्डलण्डद्वितयसहचरं-कुम्भयुग्मं दधानम् , प्रेङ्कं नागारिपक्ष प्रतिभटविकट-श्रीत्रतालामिरामम् । देवं शम्भोरपत्यं भुजगपतित**नु-स्पधि वधिष्णु हस्तं**, ष्याये पूजार्थमीशंगणपतिममलं, घीश्वरं कुञ्जराख्यम्।।

### विनियोगसङ्करपः

सहस्रशीषत्यादि षोडशर्चस्य पुरुषसूक्तस्य नारायणऋषिः आद्यानां पञ्चदशानामनुष्टुप्छन्दः. यज्ञेनयज्ञमित्यस्य त्रिष्टुप्छन्दः जगद्वीजं नारायणपुरुषोदेवता, न्यासे हवने च विनियोगः।

## अथ पुरुषस्कन्यासः

| (१) ॐ सहस्रशीर्षा॰       | वामकरे।             |
|--------------------------|---------------------|
| (२) ॐ पुरुषऽएव॰          | दक्षिण करे।         |
| (३) ॐ एतावानस्य०         | वामपादे ।           |
| (४) ॐ त्रिपादूर्घ्वं ०   | दक्षिणपादे ।        |
| (५) ॐ ततो व्विराट्०      | वामजानी।            |
| (६) ॐ तस्माद्य० सर्वहु०  | दक्षिणजानौ ।        |
| (७) ॐ तस्माद्य० सर्व० ऋ० | वामकटचा <b>म्</b> । |
| (८) ॐ तस्मादश्वा०        | दक्षिण कटचाम्।      |
| ( ६ ) ॐ तं यज्ञं बहिं०   | नाभौ।               |
| (१०) ॐ यत्पुरुषं व्य०    | हृदि ।              |
| (११) ॐ ब्राह्मणोऽस्य मु० | कण्ठे ।             |
| (१२) ॐ चन्द्रमा मन०      | वामबाहो।            |
| (१३) ॐ नाभ्याऽआसी•       | दक्षिणबाहौ ।        |
| (१४) ॐ यत्पुरुषेण ह०     | मुखे ।              |

१. करयोः पादयोजिन्वोः कटचोर्नाभौ हृदि क्रमात् । कण्ठे वाह्वोर्मुखे नेत्रे पूर्विन वामादितो न्यसेत् ।। ॐकारपूर्वकौर्मन्त्रैः पोडणिभः पथक् पृथक् । न्यासेनैव भवेत्सोऽपि स्वयमेव जनादैनः ।। यथात्मिन तथा देवे न्यासं च परिकल्पयेत् ।

( संस्कारगणपती-पृष्ठ ५३४ )

(१५) ॐ सप्तास्यासन्प० नेश्रयोः। (१६) ॐ यज्ञेन यज्ञम्० मूर्घिन।

(अथवा)

(१) ॐ वाह्मणोऽस्य मु० हृदयाय नमः। (२) ॐ चन्द्रमामनसो० शिरसे स्वाहा। (३) ॐ नाम्याऽआसीदन्त० शिखाय वषट्। (४) ॐ यत्पुरुषेण हिवषा० कवचाय हुम्।

( ५ ) ॐ राष्तास्यासन्परिधयः० नेत्रत्रयाय वौषट्।

(६) ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त० अस्त्राय फट्।

#### ध्यानम्

सशंखचकं सिकरीटकुण्डलं
सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणम्।
सहारवक्षस्थलकौस्तुभिश्रयं
नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्।।
वराह्नती

ॐ गणानान्त्वा०० स्वाहा । ॐ अम्बेऽिम्बके० स्वाहा ।

## अथ पुरुषसूक्तहोमः

ॐ सहस्रशोर्षा॰ ''दशांगुलम्—नारायणाय स्वाहा ।।१।।
ॐ पुरुषऽएवेदम्॰ ''रोहति—नारायणाय स्वाहा ।।२।।
ॐ एतावानस्य॰ ''मृतन्दिवि—नारायणाय स्वाहा ।।३।।
ॐ विपादूर्घ्व॰ शनानशनेऽऽअभि—नारायणाय स्वाहा ।।४।।
ॐ ततोव्बिराडजायत॰ 'भूमिमथोपुरः—नारायणाय स्वाहा ।।६।।
ॐ तस्माद्यज्ञात्॰ ''ग्राम्याश्चये—नारायणाय स्वाहा ।।६।।
ॐ तस्माद्यज्ञात् ''तस्मादजायत—नारायणाय स्वाहा ।।७।।
ॐ तस्मादश्वा॰ ''ऋषयश्चये—नारायणाय स्वाहा ।।६।।

ॐ यत्पुरुषं ... उच्येते – नारायणाय स्वाहा ॥१०॥

ॐ व्राह्मणोऽस्य०ः शूद्रोऽअजायत–नारायणाय स्वाहा ॥११॥ ॐ चन्द्रमामनसो०ः दिग्नरजायत–नारायणाय स्वाहा ॥१२॥ ॐ नाम्याऽआसीद०ः लोकाँ २॥ऽअकल्पयन्–नारायणाय स्वाहा ॥१४॥

ॐ यत्पुरुषेण ॰ ः शरद्धिवः – नारायणाय स्वाहा ।।१४॥ ॐ सप्तास्यासन् ॰ ः पुरुषम्पशुम् – नारायणाय स्वाहा ॥१५॥ ॐ यज्ञेनयज्ञम् ॰ ः सन्तिदेवाः – नारायणाय स्वाहा ॥१६॥

[ होमान्ते षडङ्गन्यासान् कृत्वा घ्यानं कुर्यात् ] विष्णुयागादौ आहुतिसंख्या—

नारदपश्चरात्रे:---

यत्र होमात्मकं यागं वैष्णवं पापनाशनम् ।
तत्रैकलक्षषष्ठया च सहस्रपरिमितं भवेत् ॥
यं कृत्वा कृतकृत्यास्युः सूर्यलोकमवाष्नुयुः ।
तमेव विष्णुयागं वं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥
तथा त्रिलक्षं विश्वा सहस्रांक विधानतः ।
होमं कुर्यात् "महाविष्णुरिति नाम विनिर्दिशेत् ॥
यं कृत्वा प्राप्नुयात्स्वगं भुवर्लोकं मतं मम ।
तुर्यलक्षं ।तथाशीत्या सहस्राख्य विधानतः ॥
तमेवातिविष्णुयागं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥

# अथ दुर्गा पूजा प्रयोगः



आचमनम् –ॐ ऐं आत्मतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा।
ॐ ह्रीं विद्यातत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा।
ॐ क्लीं शिवतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा।
ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा।

ॐ विष्णुविष्णुविष्णुः। ॐ नमः परमात्मने, श्रोपुराणपुरुषोत्त-मस्य श्रीबिष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्याद्य श्रीब्रह्मणो द्वितीयपरार्द्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरेऽष्टाविशतितमे कलियुगे प्रथम-चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तान्तर्गतब्रह्मावर्तंकदेशे पुण्यप्रदेशे बौद्धावतारे वर्तमाने यथानामसंवत्सरे अमुकायने महा-माङ्गल्यप्रदे मासानाम् उत्तमे अमुकमासे अमुकपक्षे अमुकतिथौ अमुकवासरान्वितायाम् अमुकनक्षत्रे अमुकराशिस्थिते सूर्ये अमुका-राशिस्थितेषु चन्द्रभौमबुधगुरुशुक्रशनिषु सत्सु शुभे योगे शुभकरणे एवं गुणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ सकलशास्त्रश्रुतिस्मृति-पुराणोक्तफलप्राप्तिकामः अमुकगोत्रोत्पन्नः अमुकशर्मा अहं ममात्मनः सपुत्रस्त्रीबान्धवस्य श्रीनवदुर्गानुग्रहतो ग्रहकृतराजकृतसर्वविधपीडा-निवृत्तिपूर्वकं नैरुज्यदीर्घायुःपुष्टिधनधान्यसमृद्धचर्थं श्रोनवदुर्गाप्रसादेन सर्वापित्रवृत्तिसर्वाभीष्टफलावाप्तिधर्मार्थकाममोक्षचतुर्विधपुरुषार्थस-दिद्वारा श्रीमहाकालीमहालक्ष्मीमहाससरस्वतीदेवताप्रोत्यर्थ शापो-द्धारपुरस्सरं कवचार्गलाकीलकन्यासनवार्णजपरात्रिसूक्तपाठसप्तशान-न्यासध्यानसहित चरित्रसम्बन्धिविनियोगन्यासध्यानपूर्वकं च 'मार्क-

ण्डय उवाच ।। ॐ सार्वाणः सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यनेऽष्टमः ।' इत्याः द्यारम्य 'सार्वाणर्भविता मनुः' इत्यन्तं दुर्गासप्तशतोपाठं तदन्ते न्यास-विधिसहितदेवीसूक्तपाठ नवार्णमन्त्रजपं अन्ते रहस्यत्रयपठनं च करिष्ये ।

एवं संकल्पं कृत्वा--

दक्षे हरि वामे ईश्वरं प्रणवादिनमोन्तनामन्त्रेण संपूज्य । प्राङ्-मुखः गुद्धचित्तः क्वचिन्निर्मले पीठे चन्दनागरुकुङ्कुमैः षट्कोणाष्ट-दलभूपुरात्मकं यन्त्रं निर्माय षट्कोणमध्ये ऐ हीं क्लीं इति क्रमेण

वीजान्यालिख्य भूतशुद्धि कुर्यात् ।

अथ च पद्मासनं वद्व्वा मौनी मूलाधारपद्मे जीवकलां सूक्ष्मां सोमसूर्याग्निरूपिणींविषतन्तुसिन्नभांकुण्डलिनीं व्यात्वा षट्चकाणि भित्त्वा सहस्र। यं बह्मबिलमानीय तथा चतुर्विश्चतितत्त्वानि से से से मूलकारणे लीनानि विभाव्य प्राणायामक्रमेण यमिति वायुबीजेन षोडशवारजप्तेन कृष्णवर्णेन वायुमापूर्य तस्यैव चतुःषष्ठिजपेन कुम्भ- यित्वा दक्षनासाध्वना द्वात्रिशता रेचयेत्। एवं भूतांनि देहगतानि शुष्काणि विमाव्य पुनस्तथैव पिङ्गलया रिमिति विद्विशेषां रक्तं व्यायन् षोडशिमः पूरकं तेनैव चतुःषष्ठिया कुम्भकं द्वात्रिशता रेचक- मारचय्य शुष्कभूतानि संदद्य पुनस्तथेवेडया विमिति वरणबीजं शुक्लवणं व्यायन् पूर्ववत्षोडशवारजपेन पूरकं कृत्वा तेनोत्थामृतेन श्रिरमाप्लाव्य चितः भूतानि तत्संबन्धीनि चतुर्विशतितत्त्वानि च यथाक्रमेणोत्पाद्य लिति भूवोजेन पीतवर्णेन चतुःषष्टया कुम्भकं विद्याय तथैव पिङ्गलया रेचयेत्। पुनः कुण्डलिनीं मूलाधारमानयेत्।

इत्थं भूतशुद्धि विधाय निरस्तसकलभ्रमोभूत्वा वामे श्रीगुरुं दक्षे श्रीगणेशं मध्ये श्रीमहालक्ष्मीं च ध्यात्वा प्रणम्य एकादशन्यासा-न्कुर्यात् ।

तत्रादौ मातृकान्यासः प्रथमः । ॐ अं नमः मूर्द्घ्न । ॐ आं

पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशगन्धरसरूपस्पर्शशब्दनासिकाजिह्वात्वक्चक्षुः श्रोत्र-वाक्पाणिपादनायूपस्थप्रकृतिमनोबुद्धचहंकारेतिचतुर्विंशतितत्त्वानि ।

नमः ललाटे। ॐ इं नमः दक्षनेत्रे। ॐ इं नमः वामनेत्रे। ॐ उं नमः दक्षकपोले। ॐ ऊं नमः वामकपोले। ॐ ऋं नमः दक्षश्रुतौ। ॐ ऋं नमः वामश्रुतौ। ॐ लृं दक्षनासायाम्। ॐ लृं नमः वामनासायाम्। ॐ एं नमः ऊघ्वोंष्ठे। ॐ ऐं नमः अधरोष्ठे। ॐ ओं नमः ऊर्घ्वंदन्तपङ्क्तौ।

ॐ औं नमः अघोदन्तपंक्ता। ॐ अं नमः जिह्वायाम्। ॐ अः नमः तालुनि । ॐ कं नमः दक्षवाही । ॐ खं नमः दक्षकपूरे । ॐ गं नमः दक्षमणिबन्धे । ॐ घं नमः दक्षाङ्गुलिमूले । ॐ ङं नमः दक्षाङ्-गुल्यग्रे। ॐ चं नमः वामवाहुमूले। ॐ छं नमः तत्कपूरे। ॐ जं नमः तन्मणिबन्धे । ॐ झं नमः तदङ्गुलिमूले । ॐ त्रं नमः तदङ्गुल्यग्रे । 🕉 टंनमः दक्षोरुमूले । ॐ ठंनमः दक्षजानुनि । ॐ डंनमः दक्ष-गुल्फे। ॐ ढं नमः दक्षपादाङ्गुलिमूले। ॐ णं नमः तत्पादाङ्-गुल्यग्रे। ॐ तं नमः, वामपादोरुम्ले। ॐ थं नमः वामजानुनि। ॐ दंनमः वामगुल्फे। ॐ घंनमः तत्पादाङ्गुलिम्ले। ॐ नंनमः तत्पादाङ्गुल्यग्रे। ॐ पं नमः दक्षपाइर्वे। ॐ फं नमः वामपार्श्वे। ॐ वं नमः पृष्ठे। ॐ भं नमः नाभौ। ॐ मं नमः जठरे। ॐ यं त्वगात्मने नमः हृदये । ॐ रं असृगात्मने नमः दक्षांसे । ॐ लं मांसा-त्मने नमः ककुदि । ॐ वं स्नाय्वात्मने नमः वामांसे । ॐ शं अस्थ्या-त्मने नमः हृदयादिदक्षहस्तान्तम् । ॐ षं मज्जात्मने नमः हृदयादि-वामहस्तान्तम् । ॐ सं मेदात्मने नमः हृदयाद्क्षपादान्तम् । ॐ हं पूयात्मने नमः हृदयादिवामपादान्तम्। ॐ लंडे प्राणात्मने नमः पादादिहृदयान्तम्। ॐ क्षं जीवात्मने नमः हृदयादिशिरोऽन्तम्। इति मातृकान्यासः प्रथमः ॥ १ ॥ अनेन साघकः साङ्गवेदसमी भवति ।

### अथ द्वितीयः सारस्वतन्यासः

ॐ ऐं हीं क्लीं नमः कनिष्ठयोः। ॐ ऐं हीं क्लीं नमः अनामिकयोः। ॐ ऐं हीं क्लीं नमः मध्यमयोः। ॐ ऐं हीं क्लीं नमः तर्जन्योः।

१. बहू बृचसंप्रदायप्रसिद्धोऽयं वर्णः ।

ॐ एँ हीं क्लीं नमः अङ्गुष्ठयोः । ॐ एँ हीं क्लीं नमः करतलयोः । ॐ एँ हीं क्लीं नमः करपृष्ठयोः । ॐ एँ हीं क्लीं नमः मणिवन्धयोः । ॐ एँ हीं क्लीं नमः मणिवन्धयोः । ॐ एँ हीं क्लीं नमः शिरास ॐ एँ हीं क्लीं नमः शिखायाम् । ॐ एँ हीं क्लीं नमः कवचे । ॐ एँ हीं क्लीं नमः शिखायाम् । ॐ एँ हीं क्लीं नमः करतलकरपृष्ठयोः । ॐ एँ हीं क्लीं नमः पूर्वे । ॐ एँ हीं क्लीं नमः आग्नेये । ॐ एँ हीं क्लीं नमः दक्षिणे । ॐ एँ हीं क्लीं नमः वैश्वये । ॐ एँ हीं क्लीं नमः पश्चिमे । ॐ एँ हीं क्लीं नमः वायव्ये । ॐ एँ हीं क्लीं नमः उत्तरे । ॐ एँ हीं क्लीं नमः ईशाने । ॐ एँ हीं क्लीं नमः उत्तरे । ॐ एँ हीं क्लीं नमः ईशाने । ॐ एँ हीं क्लीं नमः अधः । इति द्वितीयः सारस्वतो न्यासः ॥ अनेन दुरितं जाडघं वाक्पापसञ्चयश्च विलयं याति ।

## अथ तृतीयो मातृगणन्यासः।

ॐ हीं ब्रह्माणी पूर्वतः पातु । ॐ हीं माहेश्वरी आग्नेय्यां पातु । ॐ हीं कौमारी दक्षिणे पातु । ॐ हीं वैष्णवी नैर्ऋत्ये पातु । ॐ हीं यज्ञवाराही पश्चिमे पातु । ॐ हीं नार्रासही वायव्ये पातु । ॐ हीं ऐन्द्री उत्तरे पातु । ॐ हीं चामुण्डा ईज्ञाने पातु । ॐ हीं व्योमे-श्वरी ऊर्घ्वं पातु । ॐ हीं नागेश्वरी पाताले पातु । इति तृतीयो मातृगणन्यामः ।। अनेन कर्ता त्रिषु लोकेषु निर्भयः सन् सर्ववेदिप्रयो भवति ।

## अथ चतुर्थः षड्देवीन्यासः जरामृत्युनाशकः।

ॐ कमलांकुशमण्डिता नन्दजा पूर्वाङ्गं पातु । ॐ खङ्गपात्रघरा रक्तदिन्तका दक्षिणाङ्गं पातु । ॐ पुष्पपल्लवमूलादिहस्ता शाकम्भरी पश्चिमाङ्गं पातु । ॐ धनुर्वाणधरा दुर्गीतिहारिणो दुर्गा वामाङ्गं पातु । ॐ शिरःपात्रकरा भोमा मस्तकाच्चरणपर्यंन्तं पातु । ॐ चित्र-कान्तिभृद्भ्रामरीचरणाभ्यां शिरःपर्यन्तं पातु । इति चतुथंः षड्देवी-न्यासः ॥ अनेन कर्त्तां अग्निवारिभ्यां निर्भयो भूत्वा जरामरणविजतो भवति ।

### अथ पञ्चमो ब्रह्मादिन्यासः।

ॐ ब्रह्मा सनातनः पादादिनाभिपर्यन्तं पातु । ॐ जनार्दनः नाभे-विशुद्धिपर्यन्तं नित्यं पातु । ॐ रुद्रस्त्रिलोचनः विशुद्धेः शिखापर्यन्तं पातु । ॐ हंसः पादद्वयं पातु । ॐ वैनतेयः करद्वयं पातु । ॐ वृषभ-श्चक्षषी पातु । ॐ जनार्दनः परात्परतरः सर्वानन्दमयो हरिः सर्वा-ङ्गानि पातु । इति पञ्चमो ब्रह्मादिन्यासः । अनेन कर्ता महापापाति-पापाम्यांमुक्तो भवति ।

### अथ षधे लक्ष्म्यादिन्यासः।

ॐ अष्टादशभुजा सती महालक्ष्मीर्मघ्यं पातु। ॐ अष्टभुजा सरस्वती ऊर्घ्वं पातु। ॐ त्रिंशल्लोचनमण्डिता महाकाली अधः पातु। ॐ सिंहो हस्तद्वयं पातु। ॐ परहंसः अक्षिमण्डलं पातु। ॐ महिषेण समायुक्तः प्रेतः पादद्वयं पातु। ॐ महेशानश्चण्डिका च सर्वाङ्गानि पातु। इति लक्ष्म्यादि षष्ठन्यासः॥ अनेन कर्त्तः वैकुण्ठसुखं सर्व-कष्टोपशान्तिश्च भवति।

### अथ मन्त्रवीजन्यासः सप्तमः।

ॐ एं नमः ब्रह्मरन्ध्रे। ॐ हीं नमः दक्षनेत्रे। ॐ क्लीं नमः वामनेत्रे। ॐ चां नमः दक्षकर्णे। ॐ मुं नमः वामकर्णे। ॐ डां नमः दक्षनासापुटे। ॐ यें नमः वामनासापुटे। ॐ विं नमः मुखे। ॐ च्चें नमः गुदे। इति मन्त्रवीजन्यासः सप्तमः। अनेन सर्वरोगक्षयो भवति।

### अथाप्रमो वीजन्यासः।

ॐ ऐं नमः गुदे। ॐ ह्रीं नमः मुखे। ॐ क्लीं नमः वामनासा पुटे। ॐ चां नमः दक्षनासापुटे। ॐ म् नमः वामकर्णे। ॐ डां नमः दक्षकर्णे। ॐ यै नमः वामनेत्रे। ॐ वि नमः दक्षनेत्रे। ॐ च्चें नमः ब्रह्मरन्ध्रे। इत्यष्टमो बीजन्यासः।। अनेन सर्वदुःखनाशो भवति।

## अथ नवमो मन्त्रन्यासः।

🕉 ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे नमः मस्तकाच्चरण-

पर्यंन्तं पूर्वाङ्गे । ॐ मू० ६ नमः मस्तकाच्चरणावि दक्षि-णाङ्गे । ॐ मू० नमः मस्तकाच्चरणाविष पृष्ठे । मुलमुच्चार्यं मस्तकाच्चरणाविष वामाङ्गे । मूलमुच्चार्यं मस्तकात् पादान्तम् । मूलमुच्चार्यं पादादि शिरोऽन्तम् । इति नवमो मूलव्यापको देवता-प्राप्तिकुन्न्यासो येन साधको देववद्भवेत् ।

#### अथ दशमः षडङ्गन्यासः।

मूलमुच्चार्यं हृदयाय नमः । मूलमु० शिरसे स्वाहा । मूलमु० शिखायैवषट् । मूलमु० कवचाय हुम् । मूलमु० नेत्रत्रयाय वौषट् । मूलमु० अस्त्राय फट् । इति दशमस्त्रैलोक्यवशक्रुन्न्यासः ।

### अर्थेकादशन्यासः।

१-खड्गिनी शूलिनी०। २-सौम्या सौम्यतरा०। ३-यच्च किश्वित्क्वचिद्वस्तु० ४-यया त्वया०। ५-बिष्णुः शरीर०। आद्यं वाग्वीजं ऐं श्यामवर्णं घ्यात्वा सर्वाङ्गे विन्यसेत्।

१-शूलेन० । २-प्राच्यां रक्ष । ३-सौम्यानि यानि० । ४-खड्ग-शूलगदादीनि० । द्वितीयं मायाबीजं ह्रीं बालार्कं वर्णं घ्यात्वा सर्वाङ्गे विन्यसेत् ।

१-सर्वस्वरूपे०। २-एतत्ते वदनं०। ३-ज्वालाकराल०। ४-हिनस्ति दैत्य०। ५-अमुरासृग्वसा०। तृतीयं कामवीजं क्लीं स्फटिकाभासं घ्यात्वा सर्वाङ्गे विन्यसेत्। इति सर्वानिष्टहरः सर्वा-भीष्टदश्चैकादशो न्यासः।

### ॥ इत्येकादशन्यासविधिः॥

एवं एकादशन्यासान् कृत्वा गणपित ध्यात्वा देव्याः दक्षिणे घृत-दीपं वामे तैलदीपं प्रज्ज्वात्य ॐ अग्निज्ज्योतिज्ज्योतिः, इत्यनेन संपूज्य प्रार्थयेत्—

> भो दीप देवीरूपस्त्वं कर्मसाक्षी ह्यविष्नकृत् । यावत्कर्मसमाप्तिः स्यात्तावत्वं सुस्थिरोभव ॥ ततः शरीर शुद्धचर्थं स्वदेहे न्यासान् कुर्यात् ।

ॐ हिरण्यवर्णाम्० ॐ ताम्मध्आवह० ॐ आश्वपूर्वारय० ॐ कांसोस्मिताम् ७ ॐ चन्द्रांप्रभासाम् ० ॐ आदित्यवर्णे ० ॐ उपैतुमाम्० ॐ क्षुत्पिपासाम् ० ॐ गन्धद्वाराम् ॐ मनस:काम० ॐ कर्दमेनप्रजा० ॐ आप:सृजन्तु० ॐ आद्राँपुष्करिणीम् ० ॐ आदाँय:करिणीम्० ॐ ताम्मऽआवहजात० ॐ यः शुचि:०

वामकरे। दक्षकरे। वामपादे। दक्षपादे। वामजानौ। दक्षिणजानौ। वामकटचाम्। दक्षिणकटचाम्। नाभौ। हृदि। कंठे। वामबाहो। दक्षिणवाही। मुखे। नेत्रयोः । मुर्घिन ।

### अथषडङ्गन्यासः

ॐ कर्दमेनप्रजा ० ॐ आपःसृजन्तु ० ॐ आद्रांपुष्करिणीम् ० ॐ आद्रांयःकरिणीम् ० ॐ ताम्मऽसावह ० ॐ यःशुचिः ० हृदयाय नमः । शिरसे स्वाहा । शिखायेवीषट् । कवचायहुम् । नेत्रत्रयायवीषट् । अस्त्रायफट् ।

इतिषडङ्गन्यासः

## अथ देवो पूजने कलदास्थापनप्रयोगः

#### ध्यानम्

अरुणकमलसंस्था तद्रजः पुञ्जवर्णा, करकमलघृतेष्टाभीतियुग्माम्ब्रुजा च। मणिमुकुटविचित्राऽलङ्कृताऽऽकल्पजालैः, सकलभ्वनमाता सन्ततं श्रोः श्रिये नः।।

तद्यथा — स्ववामभागे बिन्दुत्रिकोण षट्कोणवृत्तचतुरस्रात्मकं यन्त्रं विलिख्य अक्षतेः पूजयेत्—

मध्ये मूलमुच्चार्य । त्रिकोणे त्रिपदैः — ऐं ह्रीं क्लीं । चामुण्डाये । विच्चेनमः । एवं त्रिपदस्य द्विरावृत्या षट्कोणेषु । मातृकयावृत्तम् — अं आं इत्यारम्य क्षान्तम् । चतुरस्ने षडङ्गानिकुर्यात् — आग्नेये — एं हृदयाय नमः । ऐशाने — हीं शिरसे ० । नैर्ऋत्ये — क्लीं शिखाये ० । वायव्ये — चामुण्डाये कवचाय ० । मध्ये — विच्चे नेत्रत्रयाय ० । चतुर्विक्ष — मूलेन-अस्त्रायफट् । एवं यन्त्रं सम्पूज्य हुं इत्यनेन आधारं प्रक्षाल्य मूलेन स्थापनं कुर्यात् । ॐ मं वह्निसण्डलाय दशकलात्मने श्रीत्रिगुणात्मिकादुर्गादेवताकलशपात्राधाराय नमः, इत्यनेन आधारं सम्पूज्य वह्नार्दंशकलाः, पूजयेत् —

१-ॐ यं घूम्राचिषे नमः । २-ॐ ॐ रं ऊष्मायै० । ३-ॐ लं ज्विलिन्यै० । ४-ॐ वं ज्विलिन्यै० । ५-ॐ वं विस्फूंलिंगिन्यै० । ६-ॐ वं सुश्चियै० । ७-ॐ सं सुखपायै० । द-ॐ हं किपलायै० । ६-ॐ लं हव्यवाहायै० । १०=ॐ क्षं कव्यवाहायै नमः । इति सम्पूज्य हुं फट् इति पात्रं प्रक्षाल्य मूलेन संस्थाप्य द्वादशकलात्मने सूर्यमन्ड-लाय श्रीत्रिगुणात्मिकादुर्गादेवताकलशपात्राय नमः, इति नाममन्त्रेण संपूज्य ततः सूर्यस्य द्वादशकलाः पूजयेत्—

१-ॐ कं भं तिपन्यै नमः। २-ॐ खं बं तापिन्यै॰। ३-ॐ गं फं घूम्रायै०। ४=ॐ घं पं मरिच्यै०। ५-ॐ छं नं ज्वालिन्यै०। ६-ॐ चं घं रुच्यै०। ७-ॐ छं दं सुषुम्णायै०। द-ॐ जं थं भोगदाये०। ॐ झं तं विश्वायै०। १०-ॐ त्रं णं बोबिन्यै०। ११-ॐ टं ढं घारिण्यै०। १२-ॐ ठं डं क्षमायै०। इति संम्पूज्य। ततो विलोम्मातृकया कलशे शुद्धजलमापूरयेत्। तद्यथा—ॐ क्षं लं हं च्ह्रियारम्य आं अं, इत्यन्तया। गालिनी मुद्रया कलशं निरीक्ष्य षोडशकलात्मने चन्द्रमण्डलाय श्रीत्रिगुणात्मिका दुर्गादेवता कलशामृतायनमः, इति संपूज्य तत्र चन्द्रस्य षोडशकलाः पूजयेत्—

१-ॐ अं अमृतायै०। २-ॐ आं मानदायै०। ३-ॐ इं पूषायै०। ४-ॐ इं पुष्ट्यै०। ५-ॐ उं तुष्ट्यै०। ६-ॐ क्र रत्यै०। ७-ॐ ऋं घृत्यै०। ६-ॐ क्र रत्यै०। १०-ॐ क्र घृत्यै०। ६-ॐ क्र चित्रकायै०। १०-ॐ क्र घृत्यै०। ११-ॐ क्र एं ज्योत्स्नायै०। १२-ॐ छें श्रियै०। १३-ॐ ओं प्रीत्यै०। १४-ॐ ओं अङ्गदायै०। १५-ॐ अं पूर्णायै०। १६-ॐ अः पूर्णाम्रतायै०। इति सम्पूज्य। फट्, इति संरक्ष्य मूलमन्त्रेण देवीमावाह्य आवाहनादि दशमुद्धाः पुरतः प्रदर्शयेत् तद्यथा-मूलन-दुर्गदेवि आवाहिता भव। मूल० दुर्गदेवि स्थापिता भव। मूल० दुर्गदेवि संमुखोक्रता भव। मूल० दुर्गदेवि संकलोक्रता भव। मूल० दुर्गदेवि संमुखोक्रता भव। मूल० दुर्गदेवि संनुह्याय नमः, इत्यादिना। मूलेन दुर्गदेवि अवगुठिता भव। मूल० दुर्गदेवि अमृती कृता भव। मूल० दुर्गदेवि परमोक्रता भव। योनिमुद्वां प्रदर्शयेत्।

-5-212-2-

१. दशमुद्राः—हस्ताभ्यामञ्जलि वध्वाऽनामिकामूलपर्वणि । अंगुष्ठौ निःक्षिपेरसेयं मुद्रात्वावाहनीमता ।। अधोमुखीकृता सैव स्थापनीति निगद्यते ।

२. देवांगेषु षडंगानां न्यासः स्यात् सकलीकृतिः ।

# अथ श्रीसुक्तेन पूजाक्रमः

#### ध्यानम्

अगण्छ वरदे देवि दैत्यदर्पनिषूदिनि ।
पूजां गृहाण सुमुखि नमस्ते शङ्करप्रिये ॥
सर्वतीर्थमयंवारि सर्वदेवसमन्वितम् ।
इमं घटं समागच्छ तिष्ठ देवि गणैः सह ॥
दुर्गे देवि समागच्छ सान्निध्यमिह कल्पय ।
बिल पूजांगृहाण त्वं अष्टाभिः शक्तिभिः सह ॥
शंखचकगदाहस्ते शुभ्रवर्णे शुभासने ।
मम देवि वरं देहि सर्वैश्वर्यप्रदायिनि ॥
एहि दुर्गे महाभागे रक्षार्थं मम सर्वदा ।
आवाह्याम्यहं देवि सर्वकामार्थसिद्धये ॥

१. ॐ हिरण्यवर्णाम्०

२. ॐ ताम्मऽआवह्०

३. ॐ अश्वपूर्वाम्०

४. ॐ काँसोस्मिताम्०

४. ॐ चन्द्रां प्रभासाम् ०

६. ॐ आदित्यवर्णे०

७. ॐ उपैतुमाम्०

द. ॐ क्षुत्पिपासा०

ॐ महालक्ष्म्ये नमः घ्यायामि

ॐ महालक्ष्मयै० आवाहयामि

ॐ महालक्ष्मयै० आसनं सम०

ॐ महा० नमः पादयोः पाद्यं सम०

ॐ महा० नमः हस्तयोरघं सम०

ॐ महा० स्नानं सम०

ॐ महा० वस्त्रं सम०

ॐ महा०यज्ञोपवीतं कंचुकीमाभूषणं

च सम०

६. गन्धद्वाराम्०

१०. ॐ मनसः काममा०

११. ॐ कदंमेन प्रजा०

१२. ॐ आपः स्रजन्तु०

ॐ महा० गन्धं सम०

ॐ महा० पुष्पाणि सम •

ॐ महा० धूपं सम०

ॐ महा० दीपं सम०

१. पूर्णाम् इत्यपि पाठो दृश्यते ।

स्मात्तं-यज्ञदीपिका

१३. ॐ आद्रौ पुष्करिणीम्०

१४. ॐ आर्द्रां यः करिणीम ०

ॐ महा० ऋतु फलं सम०

[ताम्बूलपत्रं पूगफलञ्ज]

१५. ॐ तां मऽ आवह०

१६. ॐ यः शुचिः०

ॐ महा० दक्षिणा सम० ॐ महा० प्रदक्षिणां सम०

ॐ महा० नैवेद्यं सम०

ततो नीराजनारातिक्यं पृष्पांजिं च दत्वा साष्टांगं प्रणमेत्। प्रार्थयेत्--

मन्त्रहीनं कियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि। यत्पूजितं मयादेवि परिपूर्णं तदस्तु मे।। १।। महिष्टिन महामाये चामुण्डे मुण्डमालिनि। यशो देहि घनं देहि सर्वान्कामांश्च देहि मे ॥ २ ॥ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। दुर्गा क्षमा शिवा धावी स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते ॥ ३ ।। दुर्गमे दुस्तरे कार्ये भवदुःखविनाशिनी। पूजयामि सदाभक्त्या दुर्गा दुर्गीतिनाशिनीम् ॥ ४ ॥ भूतप्रेतिपशाचेभ्यो रक्षोभ्यश्च महेश्वरि। देवेम्यो मानुषेम्यश्च भयेम्यो रक्षण मां सदा ॥ ५ ॥ रूपं देहि यशो देहि भगं भगवति देहि मे। पुत्रान् देहि घनं देहि सर्वान्कामांश्व देहि मे ॥ ६ ॥

इति श्रीसूक्तेन पूजाक्रमः।

# अथ दुर्गादेच्याः पीठपूजा

BUTTO DE LA CONTRACTOR DE LA COMPANIO

La Comment of the

आचम्य प्राणानायाम्य स्वदेहै पीठशक्ति विन्यस्य स्वयं देवरूपः सन् हस्ते अक्षतानादाय—ॐ पूर्वपीठाय नमः। ॐ पं पूर्णपीठाय नमः। ॐ कं कामपीठाय नमः। प्राच्यां दिशि—ॐ उं उड्यानपीठायः। आग्नेय्यां—ॐ मां मानृपीठायः। दक्षिणे—ॐ जं जालंघरपीठायः। नैऋत्ये—ॐ कं कोल्हापुरपीठायः। पश्चिमे—ॐ पूर्णगिरिपीठायः। वायव्याम्—ॐ सौं सौहारोपपीठायः। उत्तरे—ॐ कं कोल्हागिरि-पीठायः। ऐशान्याम्—ॐ कं काल्हागिरि-पीठायः।

इति पीठं सम्पूज्य नमस्कारान् कुर्यात्। यथा-दक्षिणे०-ॐ गुरदे नमः । परमगुरवे० । परमेष्ठिगुरवे० । ॐ गुरुपंक्तये० । माता-<u> पितृम्यां । उपमन्युनारदसनकव्यासादिभ्यो । वामे –ॐ गं गण-</u> पतये । ॐ दुं दुर्गायै ०। ॐ सं सरस्वत्यै ०। ॐ क्षं क्षेत्रपालाय ०। इति सर्वान्नत्वा पीठदेवताः स्थापयेत्-पीठमध्ये-१. ॐ मं मण्डू-काय नमः । २. ॐ आं आधारशक्त्यै०। ३. ॐ मूं मूलप्रकृत्यै०। ४-ॐ कं कालाग्निरुद्रायः। ५. ॐ आं आदिकूर्मायः। ६-ॐ अं अनन्ताय । ७. ॐ आं आदिवराहाय ०। ८. पृंपृथिबयै०। ६. अं अमृतार्णवाय ०। १० ॐ रं रत्नद्वीपाय ०। ११. ॐ हं हेमगिरये०। १२. 🕉 नं नन्दनोद्यानाय० । १३. ॐ कं कल्पवृक्षाय० । १४. ॐ मं मणिभूतलाय । १५. ॐ दं दिव्यमण्डपाय । १६. ॐ सं स्वर्णवेदि-कायै० १७. रं रत्नसिंहासनाय० । १८. ॐ घं घर्माय० । १६ ॐ ज्ञां ज्ञानाय०। २०. वें वैराग्याय०। २१. ॐ ऐं ऐश्वर्याय०। इति सम्पूज्य-पूर्वे-२२. अं अनैश्वर्याय०। मध्ये-२३. सं सत्वाय०। २४. ॐ प्रं प्रबोधात्मने । २५. ॐ रं रजसे । २६. ॐ प्रं प्रकृत्या-त्मने । २७. ॐ तं तमसे । २८. ॐ मं मोहात्मने । २६. ॐ सों सोममण्डलाय०। ३०. ॐ सूं सूर्यमण्डलाय०। ३१. ॐ वं विह्नमण्डलायः । ३२. ॐ मां मायातत्वायः । ३३. ॐ वि विद्या-

तत्त्वाय । ३५. ॐ वं ब्रह्मणे । ३६. ॐ मं महेश्वराय । ३७. ॐ वां आत्मने । ३६. ॐ वं वनन्तरात्मने । ३६. ॐ वं परमात्मने । ४१. ॐ वं कानात्मने । ४२. ॐ कं कन्दाय । ४३. ॐ नं नालाय । ४४. ॐ वं पद्माय । ४४. ॐ मं महापद्माय । ४६. ॐ वं रत्ने भ्यो । ४७. ॐ कं केसरे भ्यो । ४६. ॐ कं किसरे भ्यो । ४६. ॐ कं

### अथ नवशक्तीः स्थापयेत्

तद्यथा—प्राच्याद्यष्टिदिक्षु-१. ॐ नन्दायै नमः। २. ॐ भग-वत्यै०। ३. ॐ रक्तदन्तिकायै०। ४. ॐ शाकम्भयैं०। ५. ॐ दुर्गायै०।६. ॐ भीमायै०।७. ॐ कालिकायै०। ८. ॐ भ्रामयैं०। मध्ये-६. ॐ शिवदूत्यै०॥६॥ इन्येवं नवशक्तीः संस्थाप्य यथाशिक शक्तिसहितपीठदेवताः पूजयेत्।

इति पीठपूजा

ABIED.

So to the form to be an experience of the state of the st

a new West of the second

# अथ यन्त्रदेवता स्थापनम्

THE STREET, ST

हस्तेऽक्षतानादाय-विन्दुमध्ये——ॐ एँ हीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे श्रो महाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वतीस्वरूपिणो श्रीत्रिगुणात्मिका-दुर्गादेवतायै नमः श्री महाकाली० दुर्गादेवतायावा०। विन्दोः समन्तात् गुरुचतुष्टयमावाहयेत्—१. गुरवे नमः गुरुमावा०। २. ॐ परात्परगुरवेनमः परात्पर गुरुमावा०। ३. ॐ परमेष्ठिगुरवे० परमेष्टिगुरुमा०। ४. ॐ गुरुपंक्तये नमः गुरुपंक्तिमावा०। षडङ्गम्—ॐ एँ हृदयाय०। २. ॐ हीं शिरसे०। ३. ॐ क्लीं शिखायै०। ४. ॐ चामुण्डायै० कवचाय०। ५. ॐ विच्चे नेत्रत्रयाय०। ३. ॐ एँ हीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे अस्त्राय फट्।

### अथ त्रिकोणे स्वात्रादिप्रादक्षिण्यक्रमेण।

१. ॐ स्वरया सह विधात्रे नमः । २. ॐ श्रिया सह विष्णवे । ३. ॐ उमया सह शिवाय । दक्षिणे — ४. ॐ हुं सिंहाय । वामे-५. ॐ हुं महिषाय । षट्कोणे — दिक्षु विदिक्षु मध्ये च । ६. ॐ एं नन्दजाये । ७. ॐ हों रक्तदन्तिकाये । ८. ॐ क्लीं शाक-म्मयें । ६. ॐ दुं दुर्गाये । १०. ॐ हुं भोमाये । ११. ॐ हीं मोहेश्वयें । १३. ॐ क्लीं कौमार्ये । १४. ॐ हीं वैष्णव्ये । १५. ॐ हीं वैष्णव्ये । १६. ॐ ह्वं वाराह्ये । १६. ॐ ह्यौं नारिसह्ये । १७. ॐ लं ऐन्द्रचे । १६. ॐ स्पप्रें चामुण्डाये । तितश्चतिद्हें । १६. ॐ विविद्युमायाये । २०. ॐ चे चेतनाये । २१. ॐ बं बुद्धचे । १२. ॐ विविद्युमायाये । २०. ॐ वे चेतनाये । २१. ॐ बं बुद्धचे । १४. ॐ वं वाराह्ये । २६. ॐ वं लज्जाये । २०. ॐ कां सान्त्ये । २६. ॐ वं लज्जाये । ३०. इतं शां शान्त्ये ।

३१. श्रं श्रद्धायै०। ३२. ॐ कां कान्त्यै०। ३३. ॐ लं लक्ष्म्यै०। ३४.ॐ धृं घृत्यै० । ३५. ॐ वृं वृत्यै० । ३६. ॐ श्रुं श्रुत्यै० । ३७. ॐ स्मृं स्मृत्यै । ३८. ॐ दं दयाँयै । ३९. ॐ तु तुष्ट्यै । ४०. ॐ पुंपुष्ट्यै । ४१. ॐ मां मातृभ्यो । ४२. ॐ भ्रां भ्रान्त्यै । भूपुरे आग्नेयादि कोणेषु । ४३. ॐ गं गणपतये० । ४४. ॐ क्षं क्षेत्र-पालाय । ४५. ॐ वं बटुकाय । ४६. ॐ यां योगिन्यै । प्राच्या-दिदिस्। ४७. ॐ इन्द्रायः । ४८. ॐ अग्नये । ४६. ॐ यमायः। ५०. ॐ निऋंतये०। ५१. ॐ वरुणाय०। ५२. ॐ वायवे०। ५३. ॐ सोमाय०। ५४. ॐ ईशानाय०। ५५. ॐ ब्रह्मणे० । ५६. ॐ अनन्तायः । तद्वद्धः पूर्वादिकमेण । ५७. ॐ वज्रायः । ५८. ॐ शक्तये । ५२. ॐ दण्डाय । ६०. ॐ खङ्गाय । ६१. ॐ पाशाय०। ६२. ॐ अंकुशाय०। ६३. ॐ गदायै०। ६४. ॐ त्रिश्-लाय०। ६५. ॐ पद्माय०। ६६. ॐ चक्राय०। भूपुराद्वहिः। ६७. ॐ वज्रहस्तायै गजारूढायै कादम्बरीदेग्यै । ६८. ॐ शक्तिहस्ताये अजवाहनापे उल्कादेव्ये । ६ १. दण्डहस्तायै मदिषारूढायै कराली-देव्यै । ७०. ॐ खड्गहस्तायै शववाहनायै रक्ताक्षीदेव्यै । ७१. ॐ पाशहस्ताय मकरवाहनाय श्वेताक्षीदेव्यै०। ७२. ॐ अंकुश-हस्ताय मृगवाहनाय हरिताक्षीवेव्य ०। ७३. ॐ गदाहस्ताय सिहारू-ढाये यक्षिणीदेन्यै । ७४. ॐ शूलहस्तायै वृषभवाहनायें कालीदेन्यै । ७५. ॐ पद्महस्ताये हंसवाहनाये सुरज्येष्ठादेव्ये । ७६. ॐ चक्र-हस्ताय सपैवाहनाय सपैराज्ञीदेव्य नमः। इत्येवभावाह्य "ॐ यन्त्र-देवताभ्यो नमः" दति मुलमन्त्रेण ययाशक्ति पूजनं कुर्यात्।

।। इति यन्त्रदेवतानामावाहनं स्थापनं च समाप्तम् ॥



A THE RESERVE OF THE PARTY OF T

# अथ देवीध्यानम्

विद्युद्दाम ॰ इति घ्यात्वा हस्ते पुष्पाण्यादाय:--

आगच्छ वरदे देवि दैत्यदर्गनिपातिनि।
पूजां गृहाण सुमुखी नमस्ते शङ्करिप्रये।
सर्वतीर्थमयं वारि सर्वदेवसमन्विता।
इमं घटं समागच्छ तिष्ठदेवगणैः सह।।
दुर्गे देवि समागच्छ सान्निष्यमिह कल्पय।
विलपूजां गृहाणत्वमष्टाभिः शक्तिभिः सह।।
कल्याणजननीं सत्यां कामदां कष्णाकराम्।
अनन्तशक्ति संपन्नां दुर्गामावाह्याम्यहम्।।

ॐ अम्बेऽअम्बिके । महाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वती स्वरुपिणि विगुणात्मिके दुर्गे देवि ! आवाहिताभव । दुर्गे देवि स्थापिताभव । दुर्गे । सिन्निहिताभव । दुर्गे । परमीकृताभव । दुर्गे । अमृतीकृताभव । दुर्गे । परमीकृताभव । दुर्गे । सिन्निहिताभव । सिन्निहिताभव । दुर्गे । सिन्निहिताभव । दुर्गे । सिन्निहिताभव । दुर्गे । सिन्निहिताभव । सिन्निहिताभव । दुर्गे । सिन्निहिताभव । सिन्निहिहिताभव । सिन्निहिताभव । सिन्निहिताभव । सिन्निहिताभव । सिन्निहिताभ

### श्रीस्केनन्यासाः

| १–ॐ हिरण्यवर्णाम्०     | वामकरे    |
|------------------------|-----------|
| २–ॐ ताम्मऽआवह॰         | दक्षकरे   |
| ३-ॐ अश्वपूर्वाम्०      | वामपादे   |
| ४-3ॐ कांसोस्मिताम्॰    | दक्षपादे  |
| ५-ॐ चन्द्रां प्रभासाम् | वामजानी   |
| ६-ॐ आदित्यवर्णे॰       | दक्षजानी  |
| ७–ॐ उपैतुमाम्॰         | वामकुक्षौ |
|                        |           |

५-ॐ क्षुत्पिपासाम्॰ दक्षकुक्षी नाभी ६-ॐ गन्धद्वाराम्० १०-ॐ मनसः काम॰ हृदि ११-ॐ कर्दमेन प्रजा॰ वामवाहौ १२-ॐ आपः सुजन्तु॰ दक्षवाहौ १३-8% आद्री पुष्करिणीम्० कण्ठे १४-ॐ आर्द्रां यः करिणीम् ॰ मुखें नेत्रे १५-३% ताम्मऽआवह॰ १६-ॐ यः शुचिः॰ शिरसि

#### इति न्यासाः

ततः कलशोपरि स्वर्णमयीं श्रीदुर्गादेव्याः प्रतिमां अग्नुतारण-पूर्वकं सन्निथाय पट्टवस्त्रैराच्छाद्य श्रीसूक्तेन षोडशोपचारैर्यथोप-चोरेर्वा संपूजयेत् । तद्यथा—

### अग्न्युत्तारणम्

सङ्कर्पः-देशकालौ सङ्कीर्त्यं अस्याः स्वर्णमयी श्रीदुर्गाप्रतिमायाः घटनादिदोषपरिहारार्थं अग्न्युत्तारणपूर्वकं प्राणप्रतिष्ठामहं करिष्ये। मूर्ति धृतेनाभ्यज्य तदुपरि दुग्धमिश्रितजलधारां पातयेत्--ॐ समुद्द्रस्यत्त्वा०। हिमस्यत्त्वा०। उपजमन्नुप०। अपामिदम्०। अग्नेपावक०। सनःपावक०। पावकया०। नमस्ते हरसे०। नृषदे-व्वेट्०। स्रे देवादेवानाम्०। स्रे देवादेवेष्विष्ठ। प्राणदाऽअपानदा०। ततः प्राणप्रतिष्ठां कुर्यात्--

ॐ अस्य प्राणप्रतिष्ठामन्त्रस्य ब्रह्मनिष्णुमहेश्वरा ऋषयः ऋग्यजुः सामानि छन्दांसि प्राणशक्तिर्देवता आंबीजम् ह्रीं शक्तिः कों कील-कम् श्रीजगदम्बिका दुर्गादेवीप्राणप्रतिष्ठायां विनियोगः।

ॐ आं हीं कों यं रं लं वं शं षं सं हं लं क्षं हं सः सोऽहम् अस्माः श्रीदुर्गांप्रतिमायाः प्राणाः = इह प्राणाः । ॐ आं हीं कों यं रंल वं शंषं संह लं क्षं हंसः सोऽहम् अस्याः श्रीदुर्गाप्रतिमायाः जीव इहस्थितः।

ॐ आं हीं कों यं रं लं वं शं षं सं हं लं क्षं हंसः सोऽहम् अस्याः श्रीदुर्गाप्रतिमायाः सर्वेन्द्रियाणि वाङ्मनस्त्वक् चक्षुः श्रोत्र जिह्नाः घाण पाणि पाद पायूपस्थानि इहैवागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा ।

ॐ मनोजूतिः । ॐ एषवै प्रतिष्ठा नामसज्ञो यत्रैतेन सज्जेन यजन्ते सर्वमेव प्रतिष्ठितं भवति । इति प्राणप्रतिष्ठा ।

गर्भाघानादि संस्कारसिद्धये षोडश प्रणवावृति कुर्यात्। ततो घ्यानावाहनादिषोडशोपचारैदेवों संपूजयेत्।

### अथ पूजोपक्रमः

ॐ स्ववामभागे पूजाकलशं संस्थाप्य ॐ इमम्मेवरुणेति मन्त्रेण वरुणं सम्पूज्य गायत्र्या दशवारमिभमन्त्र्य गंगेच यमुने॰ सर्वेसमुद्धाः-सिरतः॰ इति तीर्थान्यावाह्य कलशस्यमुखे॰ ततोऽक्षतैः सम्पूजयेत्— ॐ विष्णवे नमः।ॐ वरुणाय॰। ब्रह्मणे॰। मातृगणेभ्यो॰। साग-रेभ्यो॰। सप्तद्वीपवसुन्धरायै॰। ऋग्वेदाय॰। यजुर्वेदाय॰। साम-वेदाय॰। अथर्ववेदाय॰। वेदाङ्गेभ्यो॰। गायत्र्यै॰। सावित्र्यै॰। सरस्वत्यै॰। इत्यावाह्य सम्पूजयेत्। ततः शंखं प्रक्षाल्य कलशोद-केन प्रपूर्य त्रिपादिकायां निधाय गन्धादिभिः सम्पूज्य प्राथंयेत्—

पुरा त्वं सागरोत्पन्नो विष्णुनाविधृतः करे। निर्मितः सर्वदेवैश्च पाञ्चजन्य नमोऽस्तुते॥

ॐ पाञ्चजन्यायिबद्महे पावमानायधोमिह । तन्नः शंखः प्रचोद-यात् । इत्येवं अभिमन्त्र्य देववामपार्श्वे निदध्यात् । स्ववामत आधारे घण्टा प्रक्षाल्य-निधाय घंटाये नमः, इति सम्पूज्य प्रार्थयेत्—

> आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसाम्। कुरु घंटे रवंतत्र देवाबाहनलाच्छनम्।।

ततः शंखोदकेन पूजाद्रव्याणि आत्मानं भूमि च सम्प्रोक्ष्य ॐ स्योनापृथिवोत्तिमन्त्रेण गन्धाक्षतपुष्पैः कर्मभूमि सम्पूजयेत्।

ततो देव्याः पीठस्य पुरतः चतुष्पादिकायां निधाय वस्त्रेणाच्छाद्य तत्र सूत्र्या नवकोष्ठान् विरच्य तत्र क्रमेण नवदेवता आवाहयेत्— तद्यथा—

१-ॐ विद्याये नमः । २-ॐ अविद्याये ०। ३-ॐ प्रकृत्ये ०। ४-ॐ मायाये ०। ५-ॐ तेजस्वन्ये ०। ६-ॐ प्रबोधिन्ये ०। ७-ॐ सत्ये ०। ५-रजसे ०। ६-ॐ तमसे ०। ततः को छेषु पाधपात्रं निधाय तदुत्तरत अर्ध्यपात्रं तदुत्तरत आचमनीयपात्रं च निधाय त्रीण्यपि जलेन प्रपूर्य गन्धपुष्पे प्रक्षिप्य तदुत्तरे मधुपर्कपात्रं स्थापयेत् । गायत्र्या पाद्यं, प्रणवेनार्षं, व्याह्तिभिराचमनीयपात्रं गायत्र्या-मधुपर्क पात्रं चाभिमन्त्रय पूजा द्वव्याणि गायत्र्यभिमृशेत् ।

### इति पूजोपकमः

### अथ दुर्गादेव्याः पूजाप्रयोगः

#### आवाहनम्

ॐ हिरण्यवर्णाम् ॐ नमोदेव्यैमहा ॐ साङ्गायै सपरिवारायै सायुघायै सशक्तिकायै सवाहनायै सावरणायै भगवत्यै श्रोदुर्गा-देव्ये नमः—आवाहनार्थे अक्षतपुष्पाणि सपपैयामि ।

> ॐ एहि दुर्गे महभागे रक्षार्थं मम सर्वदा । आवाहयाम्यहं देवि सर्वकामार्थसिद्धये ॥

#### आसनम्

ॐ तांमऽआवहः। ॐ नमोदेन्यैः। ॐ साङ्गायै सपरिवाः सायुः सशः सवाः सावः श्रीदुर्गाः नमः आसनाः अक्षतपुः समः।

वाना प्रभासमाकीण नानावण विचित्रितम् ।
 आसनं कल्पितं देवि प्रीत्यर्थं तव गृह्यताम् ।।

#### पाद्यम्

ॐ अश्वपूर्वाम् ०। ॐ नमो देव्यै०। ॐ साङ्गा० सपरि० सायु० स्वा० सवा० भाव० श्रीदुर्गादे० नमः पादयोः पाद्यं समर्प०।

> ॐ इदं श्यामाकदूर्वाब्जिविष्णुक्तान्ता समन्वितम् । पाद्यं गृहाण देवेशि तीर्थतोयैः प्रकल्पितम् ॥

#### अर्घः

ॐ कांसोस्मिताम् । ॐ नमोदेव्यै । ॐ साङ्गायै ॰ सपरि ॰ सायु ॰ सश ॰ सवा ॰ साव ॰ भगवत्यै ॰ श्रीदुर्गा ॰ नमः –हस्तयोः अर्घ सम ॰ ।

> गन्धपुष्पाक्षतयवकुशाग्रतिलसर्षपैः। दूर्वाभिश्च समायुक्त एषोऽर्घः प्रतिगृह्यताम्।।

### आचमनीयम्

ॐ चन्द्रां प्रभासाम् । ॐ नमो देव्यै ०। ॐ साङ्गा॰ सपरि॰ सायु॰ स्वा॰ स्वा॰ भावत्ये श्रीदुर्गा॰ नमः-आचमनीयं सम॰।

> जातीलवङ्गकङ्कोल कर्पूरादिसुवासितम् । गृहाण देवदेवेशि एतदाचमनीयकम् ॥

### मधुपर्कः

ॐ मधुब्बाताऽऋता०। ॐ नमोदेव्यै०। ॐ साङ्गा० सपरि० सायु० सश० सवा० साव० भगवत्यै श्री दुर्गा० नमः मधुपकं निवेदयामि।

> दिधमधुषृतसमायुक्तं पात्रयुग्म समन्वितम् । मधुपकं गृहाण त्वं शुभदा भव शोभने ॥ पुनराचमनोयम्

उच्छिष्टोऽप्यशुचिर्वापि यस्यस्मरणमात्रतः। शुद्धिमाप्नोति तस्मैते पुनराचमनीयकम्।। ॐ साङ्गा॰ सपरि॰ सायु॰ सश॰ सवा॰ साव॰ भगवत्यै श्री दुर्गा॰ नमः—पुनराचमनीयकं सम॰ ।

#### स्नानम्

ॐ आदित्यवर्णे॰। ॐ नमोदेव्यै॰। ॐ साङ्गा॰ सपरि॰ सायु॰ सश॰ सवा॰ साव॰ भगवत्यै श्रीदुर्गा॰ नमः—स्नानीयं जलं सम॰। पश्चामृतस्नानम्

तत्रादौ पयस्नानम्--

ॐ पयः पृथिव्याम् । ॐ नमोदेव्ये । साङ्गा । सपरि । सायु । सञ्च । सवा । साव । भगवत्ये । श्री दुर्गा । नमः पयः स्नानं सम । ।

> ॐ कामधेनु समुद्भूतं सर्वेषां जीवनं परम्। पावनं यज्ञहेतुश्च पयः स्नानार्थमपितम्।।

> > [ शुद्धोद ॰ स्ना ॰ ]

### क्ष्यः दिधस्नानम्

ॐ दिधकाव्णो॰। ॐ नमोदेव्यै॰ साङ्गा॰ सपरि॰ सायु॰ सश॰ सवा॰ साव॰ भगवत्ये श्रीदुर्गा॰ नमः दिध स्नानं सम॰।

> ॐ पयसस्तु समुद्भूतं मधुराम्लं शशिप्रभम् । दध्यानीतं मयादेवि ! स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् ॥

> > [ शुद्धोद ॰ स्ना ॰ ]

### घृतस्नानम्

ॐ घृतं घृतपावानः । ॐ नमोदेव्यै । साङ्गाः सपरि सायुः सशः सवाः सावः भगवत्यै श्रोदुर्गादेव्यैः नमः घृतस्नानं समः।

> ॐ नवनीत समुत्पन्नं सर्वसंतोषकारकम् । घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् ॥

[ शुद्धोद॰ स्ना॰ ]

#### मध्स्नानम्

ॐ मधुव्वाताः । ॐ नमोदेव्यैः । साङ्गाः सपरिः सायुः सराः सवाः सावः भगः श्रोदुर्गाः नमः—मधुस्नानं समः।

> ॐ तरुपुष्प समुद्भूतं सुस्वादु मधुरं मधु। तेजः पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् ॥

> > [ शुद्धोद॰ स्ना॰ ]

### . शर्करास्नानम्

ॐ अपार्छं रस॰। ॐ नमोदेव्यै॰ साङ्गा॰ सपरि॰ सायु॰ स्वा॰ सवा॰ साव॰ भगवत्यै॰ श्रीदुर्गा॰ नमः शर्करास्नानं सम॰।

ॐ इक्षुसार समुद्भूता शर्करा पुष्टिकारिका। मलापहारिका दिव्या स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्।।

[ शुद्धोद॰ स्ना॰ ]

### मिश्रितपश्चामृतस्नानम्

ॐ पञ्चनद्यः । ॐ नमोदेव्यं । साङ्गाः सपरिः सायुः सशः सवाः सावः भगवत्ये श्रीदुर्गाः नमः मिश्रित-पञ्चामृतस्नानं समः तदन्ते शुद्धोदः स्नाः समः ।

### सुगन्धोदकस्नानम्

ॐ गन्धद्वाराम् । ॐ नमोदेव्यै । साङ्गा॰ सपरि॰ सायु॰ सश्च सवा॰ साव॰ भगवत्यै श्रीदुर्गा॰ नमः सुगन्धोदकस्नानं सम॰। तदन्ते शुद्धोद॰ स्ना॰ सम॰।

### उद्द्वर्त्तनस्नानम्

ॐ अर्ठ. शुनाते । ॐ नमोदेव्ये ॰ साङ्गा ॰ सपरि ॰ सायु ॰ सर्ग ॰ सवा ॰ साव ॰ भगवत्ये ॰ श्रीदुर्गा ॰ नमः । उद्वर्त्तनस्नानं सम ॰ ।

ॐ तिलतैलसमायुक्तं सुगन्धिद्रव्यनिर्मितम् । उद्वत्तंनिमदं देवि ! स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् ॥

### शुद्धोदकस्नानम्

ॐ शुद्धवालः । ॐ नमोदन्यै । साङ्गा । सपरि । सायु । सशः सवा । साव । भगवत्यै । श्रीदुर्गा । नमः शुद्धोदकस्नानं सम ।

ततो मूलमन्त्रेण पञ्चोपचारैः सम्पूज्य उत्तरे निर्माल्यमुत्सृज्य पुनः संपूज्य श्रीसूक्तमन्त्रैः शंखोदकेन महाभिषेकं कुर्यात् । तदन्ते पुनः शुद्धोदकेन स्नापयेत् ।

#### वस्त्रम्

ॐ उपैतुमाम् । ॐ नमोदेव्यै । साङ्गा । सपरि । सायु । सश् सवा । साव । भगवत्ये श्रीदुर्गा । नमः । वस्त्रोपवस्त्रे सम । वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं सम ।

### यज्ञोपवीतम् ।

ॐ यज्ञोदेवानाम् । ॐ नमोदेव्यै । साङ्गा । सपरि । सायु । सञ्च । सवा । साव भगवत्यै । श्रीदुर्गा । नमः यज्ञोपवीतं सम । तदन्ते आच । सम ।

> ॐ स्वर्णसूत्रमयं दिव्यं ब्रह्मणा निर्मितं पुरा। उपवीतं मयादत्तं गृहाण परमेश्वरी !॥

### केशपाशादिसौभाग्यसूत्रम्

ॐ सौभाग्यसूत्रं वरदे ! सुवर्णमणिसंयुते । कंठे वन्नामि देवेशि ! सौभाग्यं देहि मे सदा ॥

साङ्गा॰ सपरि॰ सायु॰ सश॰ सवा॰ साव॰ भगवत्यै श्रीदुर्गा॰ नमः सौभाग्यसूत्रं सम॰।

# उपवस्त्रम् [ कञ्चुकी ]

ॐ क्षुत्पिपासा । ॐ नमोदेव्यै । ॐ कञ्चुकी मुपवस्त्रं च नानारत्नैः समन्वितम् । गृहाण त्वं मयादत्तं शङ्करप्राणवल्लभे ॥ साङ्गा॰ सपरि॰ सायु॰ सश॰ सबा॰ साव॰ भग॰ श्रीदुर्गा॰ कञ्चु॰ उप सम॰।

#### अलङ्काराः

अलङ्कारान् महादिव्यान् नानारत्नसमन्वितान् । गृहाण देवमातस्त्वं प्रसीद परमेश्वरो ॥

साङ्गा॰ सपरि॰ सायु॰ सश्च॰ सवा॰ साव॰ भगवत्यै॰ श्रीदुर्गा॰ नमः नानालङ्कारान् सम॰ ।

### सौवीरकुंकुमकज्जलादिकम्

ॐ नमोदेव्यै । साङ्गा॰ सर्वार० सायु॰ सद्या॰ सवा॰ साव० भगवत्यै श्रीदुर्गा॰ नमः सौवीरकुंकुमकज्ज्ञलादिकं सम॰ ।

> कुंकमं कान्तिदं दिव्यं कामिनी कामसंभवम् । कुंकमेनाचिते देवि ! प्रसीद परमेश्वरि ॥ सिन्दूरमरुणाभासं जपाकुसुमसन्निभम् । पूजितासि मया देवि ! प्रसीद परमेश्वरि !॥ चक्षुभ्यां कज्जलं रम्यं सुभगे शान्तिकारकम् । कर्पूरज्योतिहृत्यन्नं गृहाण परमेश्वरि !॥

#### गन्ध:

ॐ गन्धद्वाराम् । ॐ नमो देव्यै । साङ्गा । सपरि । सायु । सश । सवा । साव । भगवत्यै श्रीदुर्गा । नमः गन्धानुलेपनं सम ।

> श्रीखण्डं चन्दनं हृदिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरम् । विलेपनं च देवेशि ! चन्दनं प्रतिगृह्यताम् ॥

#### **अक्षताः**

ॐ अक्षन्नमी । ॐ नमो देव्यं । साङ्गा । सपरि । सायु । सवा । सवा । साव भगवत्यं श्रीदुर्गा नमः अक्षतान् सम ।

अक्षतान् निर्मलान् शुद्धान् मुक्तामणिसमन्वितान् ।
गृहाणेमान् महादेवि ! देहि मे निर्मलां वियम् ॥

### पुष्पाणि

ॐ मनसः काम॰। ॐ नमो देग्यै॰। साङ्गा॰ सपरि॰ सायु॰ सश॰ सवा॰ साव॰ भगवत्यै श्रीदुर्गा॰ नमः पुष्पाणि सम॰।

> मंदार पारिजातानि पाटलीपंकजान्यपि। जातीचंपकपुष्पाणि गृहाणेमानि शोभने॥

#### विल्वपत्राणि

ॐ नमोबिल्मिनेच०।ॐ नमो देव्यै०।

अमृतोद्भवः श्रीवृक्षो महादेवि प्रियः सदा। विश्वपत्रं प्रयच्छामि पवित्रं ते सुरेश्वरि!॥

#### सीभाग्यद्रव्याणि

ॐ अहिरिवभो०। ॐ नमो देव्यै०। साङ्गा० सपरि० सायु० सञ्च० सवा० साव० भगवत्यै० श्रीदुर्गा० नमः सौभाग्यद्रव्याणि सम०।

> हरिद्रां कुंकुमं चैव सिन्दूरादिसमन्वितम्। सौभाग्यद्रव्यसंयुक्तं गृहाण गरमेश्वरि!॥ सुगन्धिद्रव्यम्

ॐ त्रयम्बकम् । ॐ नमो देत्र्यै० । साङ्गा० सपरि० सायु० सश० सवा० साव० भगत्यै श्री दुर्गा० नमः सुगग्धिद्रव्यं सम० ।

> चन्दनागरुकर्पूरं कुंकुमं रोचनं तथा। कस्तूर्यादि सुगन्धांश्च सर्वाङ्गेषु विलेपयेत्॥

> > [ अतः परमावरणपूजनम् ]

# अथ दुर्गादेग्या अङ्गपूजा

हीं दुर्गाय नमः पादौ पूजयामि । ॐ हीं मङ्गलायै० गुल्फौ पूज० । ॐ हीं भगवत्यै० जंघे पूज० । ॐ हीं कौंमायैं० जानुनी पूज० । ॐ वरदायै० कटी पूज० । ॐ

हीं पद्माकरवासिन्यै० स्तनौ पूज०। ॐ हीं महिषमिंह्न्यै० कण्ठं पूज०। ॐ हीं उनासुतायै० स्कन्धौ पूज०। ॐ हीं इन्द्राण्यै० भुजौ पू०। ॐ हीं गौर्यै० हस्तौ पूज०। ॐ हीं मोहवत्यै० मुखं पूज०। ॐ हीं शिवायै० कणौं पूज०। ॐ हीं अन्नपूर्णायै० निन्ने पूज०। ॐ हीं कमलायै० ललाटं पूज०। ॐ हीं महालम्क्ष्यै० सर्वाङ्गं पूजयामि। ॐ देग्या दक्षिणे सिंह पूज०। ॐ देग्या वामे महिषं पूजयामि।

#### ॥ इत्यङ्गपुआ ॥

#### अथावरणपूजा

श्री दुर्गादेव्याः सकाशादनुज्ञाग्रहणम् :---प्रार्थना--सिञ्चन्मयपरेदेवि परामृतचरुप्रिये । असुज्ञां देहि मे मातः परिवारार्चनाय ते ॥

एकस्मिन् पूजापात्रे गन्धाक्षतपुष्पाण्यादाय दक्षिणेन पाणिना ज्ञानमुद्रया पूजनं कुर्यात् :---

[१] प्रथमावरणम्—ॐ ऐं हीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे साङ्गाये सपरिवाराये सावरणाये सायुघाये सशक्तिकाये सवाहनाये श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्ये नमः श्रीमहाकाली
महालक्ष्मी महासरस्वतो श्रीपादुकां पूजयामि नमः। २. ॐ ऐं हीं०
विच्चे साङ्गा० सप० साव० सायु० सश० सवा० ये महालक्ष्मये०
महालक्ष्मी श्रीपा०। ४. ॐ ऐं हीं० विच्चे साङ्गा० सप० साव०
सायु० सश्च० सवा० यें महासरस्वत्ये० महासरस्वती श्रीपा०।
विन्दोः परतः गुरुचतुष्टयं पूजयेत्—ॐ गुरवे नमः। गुरुशक्ति श्रीपा०
५. ॐ परमगुरवे० परमगुरु शक्ति श्रीपा०। ६. ॐ परात्परगुरवे
परात्परगुरुशक्ति श्रीपा०। ७—ॐ परमेष्ठिगुरवे० परमेष्ठिगुरुशक्ति
श्रीपा०। द—देव्याः षडकं पूजयेत्—ॐ ऐं हृदयाय० हृदयशक्ति
श्रीपा०। ६. ॐ हीं शिरसे नमः श्रिरः शक्ति श्रीपा०। १०. ॐ

क्लीं शिखायै० शिखा शक्ति श्रीपा०। ११. ॐ चामुण्डायै० कव-चाय० कवचशक्ति श्रीपा०। १२. ॐ विच्चे नेत्रत्रयाय० नेत्रशक्ति श्रीपा०। १३. ॐ ऐं ह्लीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे अस्त्राय० अस्त्र-शक्ति श्रीपा०। १४. प्रथमावरणदेवताम्यो नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्ष० स०। पुष्पाञ्जलिमादाय——

ॐ अभोष्टिसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले। भक्तया समर्पये तुय्यं प्रथमावरणार्चनम्।। १।। अर्पणम् अनुग्रा पूजया प्रथमावरणदेवताः प्रीयन्ताम् नमम।

- [३] तृतीयावरणम्—षट्कोणे विदिक्ष दिक्षु मध्ये च पूजयेत्—
  २१. ॐ ऐं नन्दजाय ० नन्दजा शक्तिश्रीपा०। २२. ॐ हीं रक्तदिन्तिकाय ० रक्तदिन्तिकाशिक्तिश्रीपा०। २३. ॐ वलीं शाकम्भर्य ०
  शाकम्भरीशिक्तिश्रीपा०। २४. ॐ दुं दुर्गाय ० दुर्गाशिक्ष्रीपा०।
  २५. ॐ हुं भीमाय ० भीमाशिक्तिश्रीपा०। २६. ॐ श्रामर्य ० श्रामरीशिक्तिश्रीपा०। ॐ तृतीयावरणदेवताभ्यो० सर्वोप० गन्या० सम०।
  पुष्पाञ्जलिमादाय—ॐ अभीष्ट०।। भवन्या० तृतीयावरणचनम्॥३॥ अर्प०—अनया० तृतीयाव० नमम।
- [ ४ ] चतुर्थावरणम् ततोऽष्टपत्रे स्वाग्रादिप्रादक्षिण्येन पूज-येत्—२७. ऐ ब्राह्मचै० ब्राह्मीशक्तिश्रीपा०। २८. ॐ हीं माहेश्वर्ये० माहेश्वरीशक्तिश्रीपा०। २१. ॐ वलीं कौमार्ये० कौमारीशक्ति-श्रीपा०। ३०. ॐ हीं वैष्णव्ये० वैष्णत्रोशक्तिश्रीपा०। ३१. ॐ लं

वाराह्यं । वाराहोशक्तिश्रीपा । ३२. ॐ क्ष्यों नारिस ह्यं । नार-सिंहीशक्तिश्रीपा । ३३. ॐ लं ऐन्द्रचे । ऐन्द्रोशक्तिश्रीपा । ३४. ॐ स्वयं चामुण्डाये । चामुण्डाशक्तिश्रोपा । ३५. ॐ हीं लक्ष्मये । लक्ष्मीशक्तिश्रीपा । चतुर्थावरणदेवता स्थो । सर्वो । गन्धा । सम । पुष्पाञ्जलिमादाय—अभीष्ट । भक्त्या । चतुर्थावरणाचनम् ॥ ४॥ अर्प । अन्या न मम ।

[५] पञ्चमावरणम् -चतुविंशतिदले स्वाग्रादिप्रादक्षिण्येन । ३६. 🕉 वि विष्णुमायायै० विष्णुमायाशक्तिश्रीपा०। ३७. ॐ र्चे चेत-नायै वेतनाशक्तिश्रीपा । ३८. ॐ वं बद्ध च वृद्धिशक्तिश्रीपा ।। ३६. ॐ नि निद्राये ० निद्राशक्तिश्रीपा० । ४०. ॐ क्षुं क्षुधाये ० क्षुया-शक्तिश्रीपा० । ४१. ॐ छां छायायै० छायाशक्तिश्रीपा० । ४२.ॐ शं <mark>शक्त्यै॰ शक्तिश्रोपा०। ४३. ॐ तृं तृष्णायै॰ तृष्णाशक्तिश्रोपा०।</mark> ४४. ॐ क्षां क्षान्त्यै० क्षान्तिशक्तिश्रीपा०। ४५. ॐ जां जात्ये० जातिशक्तिश्रीपा० । ४६. ॐ ल लज्जाय ० लज्जाशक्तिश्रीपा० । ४७. ॐ शां शान्त्यै० शान्तिशक्ति श्रीपा०। ४८. ॐ श्रं श्रद्धायै० श्रद्धा-शक्तिश्रीपा । ४६. ॐ कां कान्त्यै ० कान्तिशक्ति श्रीपा । ५० ॐ लं लक्ष्म्यै । लक्ष्मी शक्ति श्रीपा । ५१. ॐ घृं घृत्यै । घृतिशक्तिश्रीपा ।। ५२. ॐ वृं वृत्यै० वृत्तिशक्ति श्रीपा०। ५३. ॐ श्रुं श्रुत्यै० श्रुति-शक्तिश्रीपा । ५४. ॐ स्मृं स्मृत्यै । स्मृतिशक्ति श्रीपादुकां पू । ५५. ॐ दं दयायै० दयाशक्तिश्रीपा०। ५६. ॐ तुं तुष्टयै० तुष्टि-शक्तिश्रीपा०। ५७. ॐ पुं पुब्टयै० पुब्टिशक्ति श्रीपा०। ५८. ॐ मां. मातृभ्यो मातृशक्तिश्रोपादुका पूर् । ५६. ॐ भ्रां भ्रान्त्ये॰ भ्रान्तिशक्ति श्रीपा०। ६०. ॐपश्चमावरणदेवताम्यो० सर्वौ० गन्या० सम० । पुष्पाञ्जलिमादाय-ॐ अभोष्ट० । भनत्या० पञ्चमावरणा-र्चनम्।। १।। अर्भ० अनया० न मम।

[६] षष्टावरणम् — भूपुरे कोणचतुष्टये आग्नेयादिकोणमा-रम्य । ६१. ॐगं गणपतये० गणपतिशक्ति श्रीपा० । ६२. ॐ क्षं क्षेत्र-पालाय० श्रेत्रपालशक्तिश्रीपा० । ६३. ॐ वं बदुकाय० बटुकशक्ति- श्रीपाः । ६४. ॐ यां योगिन्यैः योगिनीशक्ति श्रीपाः ।—विद्या-बरणदेवताभ्योः सर्वाः गन्धाः समः । पुष्पाञ्जलिमादाय—ॐ अभीष्टः । भक्त्याः सुषष्ठावरणार्चनम् ।। ६ ।। अर्पः अनयाः न मम ।

- [ ७ ] सप्तमावरणम्—प्राच्यादिदशदिक्षु । ६५. ॐ लं इन्द्राय॰ इन्द्रशक्ति श्रीपा॰ । ६६. ॐ रं अग्नये॰ अग्निशक्ति श्रीपा॰ । ६७. ॐ यं यमाय॰ यमशक्ति श्रीपा॰ । ६८. ॐ क्षं निर्ऋतये॰ निर्ऋतिशक्ति श्रीपा॰ । ६६. ॐ वं वरुणाय॰ वरुणशक्ति श्रीपा॰ । ७०. ॐ यं वायवे॰ वायुशक्तिश्रीपा॰ । ७१. ॐ सं सोमाय॰ सोमशक्तिश्रीपा॰ । ७२. ॐ हं ईशानाय॰ ईशानशक्ति श्रीपा॰ । ७३. ॐ वं व्रह्मणे॰ ब्रह्मशक्ति श्रीपा॰ । ७४. ॐ हों अनन्ताय॰ अनन्तशक्तिश्रीपा॰ । सप्तमावरणदेवताम्यो॰ सर्वो॰ गन्धा॰ सम॰ । पुष्पा-ञ्जलिमादाय—ॐ अभीष्ट॰ । भक्त्या॰ सप्तमावरणार्चनम् ॥ ७॥ अपं॰ अनया॰ न मम ।
- [द] अष्टमावरणम् भूपुराद्वहिः पूर्वादिक्रमेण । ७५. ॐ वं वजाय॰ वज्रशिक्तिश्रीपा॰ । ७६. ॐ वं शक्तये ॰ शिक्तिश्रीपा॰ । ७७. ॐ वं व्याय॰ वज्रशिक्तिश्रीपा॰ । ७६. ॐ वं खड्गाय॰ खड़्शिक्तिश्रीपा॰ । ७६. ॐ वं खड्गाय॰ खड़्शिक्तिश्रीपा॰ । ६०. ॐ वं वंकुश्ताक्तिश्रीपा॰ । ६०. ॐ वं वंकुशाय॰ अंकुशशक्तिश्रीपा॰ । ६१. ॐ गं गदाये ॰ गदाशक्तिश्रीपा॰ । ६२. ॐ वं विश्वाय॰ विश्वायः विश्
- [ ह ] नवमावरणम्—आधारकलशात् पूर्वादिक्क्रमेण । ५४. ॐ वज्रहस्ताये नजारुढाये कादम्बरी देव्ये कादम्बरीदेवी-शक्तिश्रीपा । ५६. ॐ शक्तिहस्ताये अजवाहनाये उल्कादेव्ये उल्कादेवीशक्ति श्रीपा । ५७. ॐ दण्डहस्ताये महिषारुढाये करालीदेवीशक्ति श्रीपा । ५६. ॐ खड्गहस्ताये सववाहनाये

रक्ताक्षीदेव्य ० रक्ताक्षीदेवीशक्ति श्रीपा० । ६६. ॐ पाशहस्ताय मकरवाहनाय श्रेताक्षीदेव्य ० श्रेताक्षीदेवीशक्ति श्रीपा० । ६०. ॐ अंकुशहस्ताय मृगवाहनाय हिरताक्षीदेविशक्ति श्रीपा० । ६१. ॐ गदाहस्ताय सिहा हृद्धाय यक्षिणीदेव्य ० यक्षिणीदेवी-शित्रश्रीपा० । ६२. ॐ श्लहस्ताय वृषभवाहनाय कालीदेव्य ० कालीदेवीशक्तिश्रीपा० । ६३. ॐ पद्महस्ताय हं सवाहनाय सुरुव्येष्ठादेव्य ० सुरुव्येष्ठादेवीशक्ति श्रोपा० । ६४. ॐ चऋहस्ताय सर्पवाहनाय सर्पराञ्चेष्ठादेव्य ० सर्पराञ्चोदेवीशक्ति श्रोपा० । ६४. ॐ चऋहस्ताय सर्पवाहनाय सर्पराञ्चेष्ठादेव्य ० सर्पराञ्चोदेवीशक्ति श्रोपा० ।—नवमावरणदेवताभ्यो० सर्वा ० गन्धा० सम० । पुष्पाञ्जलिमादाय—ॐ अभीष्ट० । भक्त्या० नवमावरणार्चनम् [ समस्तावरणार्चनम् ] ॐ नवमा [ समस्ता ] वरणदेवताभ्यो० सर्वांपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाण समर्पयामि । अर्प० अनया० न मम ।

्।। इति नवमावरणम् ।। ।। इत्यावरणपूजा समाप्ता ॥

घ्पः

ॐ कर्दमेन प्रजा० । ॐ नमो देव्यै । दशाङ्गं गुग्गुलं धूपं चन्दनागरुसंयुतम् । मया निवेदितं भक्त्या गृहाण परमेश्वरि ! ।।

साङ्गा० सपरि० सायु० सश्च० सवा० साव० भगवत्यै श्रीदुर्गा० नमः घूपं सम०।

दीपः

ॐ आपः स्नजन्तु । ॐ नमो देव्ये । साज्यं च वित्तसंयुक्तं विद्विनायोजितं मबा। दीपं गृहाण देवि त्वं त्रैलोक्यतिमिरापहम्।।

साङ्गा० सपरि० सायु० सश् ० सवा० साव० भगवत्यै श्रीदुर्गा० नमः दीपं प्रदर्शयामि ।

### नैवेद्यम्

अन्नं चतुर्विघं स्वादु रसैः षड्भिः समन्वितम् । नैवेद्यं गृह्यतां देवि ! भक्ति मे ह्यचलां कुरु ॥

साङ्गा० सपरि० सायु० सश० सवा० साव० भगवत्यै श्रीदुर्गा० नमः नैवेद्यं निवेदयामि । ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय० ॐ व्यानाय० ॐ उदानाय० ॐ समानाय० ॐ ब्रह्मणे० आचमनीयं स०। मध्ये पानीयं स० उत्तरापोशनं स० हस्तप्रक्षनाथे मुखप्र० आचमनीयं सम०।

### करोद्वर्त्तनम्

ॐ अर्ठ. शुनाते ० ॐ नमो देव्यै ०। मलयाचलसम्भूतं कस्तुर्यादि समन्वितम्। करोद्वर्त्तनकं देवि ! गृहाण परमेश्वरि !॥

साङ्गा० सपरि० सायु० सश० सवा० साव भगवत्यै श्री दुर्गा० नमः करीद्वर्त्तनं चन्दनं सम० ।

### ऋतुफलानि

ॐ याः फलिनी०। ॐ नमो देव्यं ०।

इदं फलं मयादेवि ! स्थापितं पुरतस्तव। तेन मे सफलावाप्तिभवेज्जनमनि जन्मनि॥

साङ्गाः सपरिः सायः स्वाः सावः भगवत्यै श्रीदुर्गाः नमः ऋतुकालोद्भवानि फलानि समः।

पूगफलं ताम्बूलश्व

ॐ आर्द्रां यः करिणीम् । ॐ नमो देव्यै ।

पूगौफलं महद्दिव्यं नागवल्लीदलैर्युतम्। एलादिचूर्णं संयुक्तं ताम्बूलं प्रतिग्रह्मताम्।।

साङ्गा॰ सपरि॰ सायु॰ सश् सवा॰ साव॰ भगवत्यै श्री दुर्गा॰ नमः मुखशुष्टयर्थं ताम्बूलपत्रं पूगफलञ्च सम०।

### दक्षिणाद्रव्यम्

ॐ ताम्मऽआवह । ॐ नमो देव्यै । ्हिरण्यगभंगर्भस्थं हेमबीजं विभावसोः। अनन्तपुण्यफलदमतः शान्ति प्रयच्छ मे॥ साङ्का । सपरि । सायु । सवा । साव भगवत्यै श्री दुर्गा । नमः पूजासाद्गुण्यार्थं द्रव्यदक्षिणां सम ।।

#### प्रदक्षिणा

ॐ यः शुचिः । ॐ नमो देव्यै ० । यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च । तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे-पदे ॥ साङ्गा० सपरि० सायु० सश० सवा० साव० भगवत्यै श्री दुर्गा० नमः प्रदक्षिणां परितः करोमि ।

### विशेषार्घः

पूजाफलसमृद्धचर्थ तवाग्रे परमेश्वरि !। विशेषार्घं प्रयच्छामि पूर्णान्कुरु मनोरथान्॥ साङ्गा० सपरि० सायु० सश० सवा० साव० भगवत्यै श्री दुर्गा० नमः विशेषार्घं समर्पयामि ।

छत्र-चामर-व्यजन-आन्दोलन-आदर्श - तुरंग - मातंग - रथ - सैन्य-प्राकार-गीत-वाद्य-नृत्यादि राजोपचारार्थं गन्धाक्षतपुष्पाणि सम० ।

।। दुर्गा देव्यै कूष्माण्ड वलिदान प्रकारः ।।

दुर्गादवीं यथालब्धोपचारैः सम्पूज्य बील दद्यात् । बिलदान कर्ता पूर्वाभिभुखं देव्यभिमुखं वा बील संस्थाप्य गन्धादिना बिलमम्यच्यं प्रणमेत्—

> पशुस्तवं विलरुपेण मम भाग्यादुपस्थितः। प्रणमामि ततः सर्वरूपिणं बलिरूपिणम्।।१।। चण्डिका प्रीतिदानेन दातुरापद्विनाशनम्।

चामुण्डाबलिरूपाय बले तुभ्यं नमोऽस्तु मे ॥ २ ॥ यज्ञार्थं वलयः सृष्टाः स्वयमेव स्वयम्भुवा । अतस्त्वां घातयाभ्यद्य तस्माद्यज्ञे वधोऽवधः ॥ ३ ॥

एवं बलिमभिमन्त्र्य हीं श्रीं इति मन्त्रपुष्पाणि बन्धुपरिक्षिप्त्वा रसनां [ शस्त्रं ] पूजयेत्—

"रसना त्वं चण्डिकायाः सुरलोकप्रसाघकः ॥ १ ॥

ॐ हां हीं खड्ग आं हुं फट्। इत्यनेन शस्त्रं सम्पूज्य। ॐ कालि कालि यज्ञेश्वरि लोहदण्डाये नमः, इति बलि छेदयित्वा——ॐ ऐं हीं कौशिकिरुधिरेणाप्यायताम्—इति देव्ये निवेद्य बलिशेषं बहि-देवेभ्यो दद्यात्।

बिलं गृह्णिन्त्वमं देवा आदित्या वसवस्तथा।
महतश्चाश्विनौ हद्गाः सुपर्णाः पन्नगाः खमाः ॥ १॥
असुरायातुथानाश्च पिशाचोरगराक्षसाः।
डाकिन्यो यक्षवेताला योगिन्यः पूतनाः शिवाः॥ २॥
जृम्भकाः सिद्धगन्घर्वा नागा विद्याघरा नगाः।
दिक्पाला लोकपालाश्च ये च विष्नविनायकाः॥ ३॥
जगतां शान्तिकर्तारो ब्रह्माद्याश्च महष्यः।
मा विष्नं मा च मे पापं मा सन्तु परिपन्थिनः॥ ४॥
सौम्या भवन्तु तृष्ताश्च भूतप्रेताः सुखावहाः।

अयं बिलः शूद्रेण दुर्बाह्मणेन वा चतुष्पथेनेयः। बलिकर्ताच आत्मशुद्धि कृत्वा शेषं कर्म कुर्यादिति ।

### दैवीनीराजनम्

गृन्धाक्षतपुष्पैज्विलामालिनीं संपूज्य ॐ आरात्रि० ॐ इद र्ठ. हिविः । कर्पूरगौरम् । कदलोगर्भसम्भूतम् । ॐ नमोदेव्यै । साङ्गा । सपरि । सायु । सवा । साव । भगवत्यै । श्रीदुर्गा । नमः नीरा जनमारातिवयं सम । जलेन प्रदक्षिणां कृत्वा पुष्पैदेवताभिवन्दनम् । आत्माभिवन्दनम् [ हस्तं प्रक्षाल्य ]

### पुष्पाञ्जलिः

ॐ यज्ञेन यज्ञम्० ॐ राजाधिराजाय०। विश्वतश्चक्षु०। ॐ अम्बेऽम्बिके०। नानासुगन्धपुष्पाणि०।

साङ्गा । सपरि । सायु । सग । सवा । साव । भगवत्ये श्रीदुर्गा । नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलि सम । प्रदक्षिगा — ॐ सप्तास्यासन् । यानि कानिच । एवं परिकम्य साष्टाङ्कं प्रणमेत् — नमः सर्वेहितार्थाये ।

### क्षमापनम्

अपराघ सहस्राणि० <mark>अवा</mark>हनं न जानामि० मन्क्रहीनं क्रिया-हीनम्०।

अपराध शतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत्। यां गति समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयः सुराः ॥ सापराघोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके । इदानोमनुकम्प्योऽहं यथेच्छसि तथाकुरः ॥ महिषिचिनमहामाये चामुण्डे मुण्डमालिनि । यशो देहि धनं देहि सर्वान्कामांश्च देहि मे ॥

### अर्पणम्

कृतेनानेन ध्यानावाहनादि षोडशोपचारपूजनाख्येन कर्मणा तेन साङ्गा सपरिवारा-सायुधा-सशक्तिका-सवाहना-सावरणा-त्रिगुणात्मि-का भगवती श्रीदुर्गा देवी प्रीयतां न मम। तत्सत्वह्यार्पणमस्तु। यस्यस्मृत्याच०। यदक्षरपदश्चष्ट०।

### अथ कुमारिकावटुकपूजनम्

आचम्य प्राणानायम्य देशकालौ सङ्कीर्त्यसङ्करपः-[ क्रियमा-णस्य, करिष्यमाणस्य, कृतस्य वा ] सनवग्रहमख शतचण्डी [सहस्र-चण्डी] कर्माङ्गरवेन कुमारिकावटुकपूजनमहं करिष्ये। आवाहनमः-

मन्त्राक्षरमयीं देवीं मातृणां रूपधारिणीम्। नवदुर्गातिमकां साक्षात्कन्यामावाहयाम्यहम्।। इति कुमारीमावाह्य यथाशक्ति पूजयेत्। एवमेव तीक्ष्णदंष्ट्रमहाकाय । करकलितकपालः । इत्यादिना बटुमावाह्यपूजयेत् । अन्ते वस्त्रभिष्टान्न दक्षिणादिकं दत्त्वा प्रार्थं-येत्—

> प्रसन्नवदनाम्भोजां प्रोद्यद्वालार्कसप्रभाम् । रक्ताम्बरां रक्तमाल्यां नानालंकारभूषिताम् ॥ सस्मितां देवकन्याभिः क्रीडारसपरायणाम् । घ्यायेत्कुमारिकां वालां स्वभक्ताभीष्टसिद्धिदाम् ॥ नमस्ते भगवत्यम्व नमस्ते भक्तवत्सले । नमस्ते जगदाधाररूपिणी त्राहि मां सदा ॥

ततः शास्त्रोक्तलक्षणसम्पन्नैर्नवन्नाह्मणैः सह आचार्यः पुस्तक-पूजां न्नाह्मणपूजां च विधाय प्रयोगोक्तविधिना चण्डोपाठमारभेत्।

पाठान्ते तत्तद्शांशेन होम तर्पण मार्जन ब्राह्मणभोजनादिकं कुर्यादिति ।

इति दुर्गादेव्याः पूजा प्रयोगः समाप्तः ।

ALCORON.

THE LEWIS CO. LANSING MICH.

# अथ सूर्यपूजन विधिः

कर्ता पिवत्रतमिदिने कुशाद्यासनोपिर उपिवश्य गणेशादिपूजनं कृत्वा सर्वतोभद्रपीठे गौरोतिलके वा ब्रह्मादिदेवानावाह्य सम्पूज्य मध्ये कलशं संस्थाप्य तत्र सुवर्णरजतताम्राद्यन्यतमपात्रे पट्टवस्त्रे वा श्रोसूर्ययन्त्रमालिखेत्। तद्यथा—अष्टगन्त्रेन रक्तचन्दनेन वा मध्ये विन्दुं विरच्य ततः षट्कोणं वृत्तम् अष्टदलं पुनः वृत्तम्, द्वादश्यलं चतुरस्रं च कमण इत्वा परितः रेकात्रयं दिक्षु विलिख्य तत्रैव छाया-संज्ञादिप्रतिमां सूर्यरथस्य प्रतिमां च संस्थाप्य विमलं सुशोभितं मण्डपं ध्यात्वा तत्र नानारत्नरचितं मुक्ताद्यलंकृतं सिहासनं स्मरेत्। ततः पूर्वद्वारे = ॐ ॐ द्वारिश्रये नमः। ॐ गणपतये नमः। ॐ दक्षिणद्वारे—ॐ द्वारिश्रये नमः। ॐ काल्ये नमः। पश्चिमद्वारे—ॐ द्वारिश्रये नमः। उत्तरद्वारे—ॐद्वारिश्रये नमः। ॐ महालक्ष्मये नमः।

### अथ न्यासं कुर्यात्।

ॐ अर्काय नमः मूर्ष्टिन । ॐ रवये नमः ललाटे । ॐ सूर्याय नमः नेत्रयोः । ॐ दिवाकराय नमः कर्णयोः । ॐ भानवे नमः नासि-कायाम् । ॐ भास्कराय नमः मुखे । ॐ पूर्जन्याय नमः ओष्ठयोः । ॐ तीक्ष्णाय नमः जिह्वायाम् । ॐ सुवर्णरेतमे नमः कण्ठे । ॐ तिरमतेजसे नमः स्कन्थयोः । ॐ पूर्ण नमः वाह्वोः । ॐ मित्राय नमः पृष्ठे । ॐ वरुणाय नमः दक्षिणहस्ते । ॐ त्वष्ट्राय नमः वाम- हस्ते । ॐ उष्णकराय नमः करतलकर पृष्ठाभ्यां नमः । ॐ भानवे नमः हृदये । ॐ यमाय नमः उदरे । ॐ आदित्याय नमः नाभौ । ॐ हंसाय नमः कट्याम् । ॐ रुद्राय नमः ऊर्वोः । ॐ गोपतये नमः जान्वोः । ॐ सिवत्रे नमः जङ्घयोः । ॐ विवस्वते नमः पादयोः । ॐ प्रभाकराय नमः गुल्फयोः । ॐ तमोष्ट्वंसाय नमः सर्वाङ्के । अथ

षडक्रन्यासः —ॐ रत्नादेव्यै अंगुष्ठाभ्यां नमः । ॐ छायादेव्यै तर्ज-नीभ्यां नमः । ॐ संज्ञायै मध्यमाभ्यां नमः । ॐ विश्वधात्र्ये सना-मिका । ॐ अश्विन्यै कनिष्ठिका । ॐ दिव्यदेहायै करतलकर-पृष्ठाः । प्वं हृदयादि न्यासः । ॐ ह्रां सत्यतेजसे ज्वलज्वाला-मालिने मणिकुम्माय फट् स्वाहा अंगुष्ठाम्यां नमः। ॐ ह्रीं ब्रह्मतेजसे ज्वलज्वाला तर्जनीभ्यां । ॐ ह्रं विष्णुतेजसे मध्यमा । ॐ ह्रें रुद्रतेजसे ॰ अनामिका ॰ नमः । ॐ ह्रौं अग्नि-तेजसे ॰ कनिष्ठिका । ॐ ह्रः सर्वतेजसे ॰ करतलकर पृष्ठाम्यां ०। एवं हृदयादि। ॐ भूर्भुवः स्वरोमितिदिग्बन्धः। ॐ ह्रां अंगु-ष्ठाम्यां नमः। ॐ ह्रीं तर्जनी०। ॐ ह्रूं मध्यमा०। ॐ हीं अनामि । ह्रौं किनिष्ठिका । ॐ ह्रः करतलकरपृष्ठाम्यां । एवं हृदयादि । ॐ भूर्भुवः स्वरोमितिदिग्वन्धः । ॐ हंसां अंगु॰ । 🕉 हं सीं तर्जनीम्यां । 🕉 हं सूं मध्य । 🕉 हं सैं अनामिका ।। ॐ हं सी किनिष्ठिका०। ॐ हं सः करतलकंरपृ०। एवं हृदयादि न्यासः। ॐ भूर्भुवः स्वरोमितिदिग्वन्धः। ॐ भास्कराय नमः ग्रीखायाम् । ॐ सूर्याय नमः ललाटे । ॐ भानवे नमः भूमध्ये । ॐ जगच्चक्षुसे नमः चक्षुषोः। ॐ त्वब्ट्रे नमः मुखे। ॐ भानवे नमः कण्ठे । ॐ तिमिरनाशाय नमः स्तनयोः । ॐ जातवेदसे नमः नाभौ । 🕉 कालात्मने नमः कटचाम् । ॐ उग्रवपुषे नमः गुह्ये । ॐ तेजो-वपुषे नमः जङ्घयोः । ॐ प्रभाकराय नमः पादयोः । इति न्यासः ।

अथकलशपूजनम् — कलशमुखे — ॐ विष्णवे नमः पिष्णुमा०। ॐ लक्ष्मये ० लक्ष्मीमा०। कण्ठे — ॐ रुद्राय० रुद्रमा०। ॐ गौर्यं ० गौरीमा०। मूले — ब्रह्मविष्णुम्म्यां ० ब्रह्मविष्णु आवा०। ॐ सावित्रये ० सावित्रीमा०। मध्ये — ॐ मातृगणम्यो० मातृगणान् आवा०। कुक्षौ — ॐ सप्तसागरेम्यो० सप्तसागराना०। ॐ सप्तद्वीपेम्यो० सप्तद्वीपानावा०। ॐ वसुन्धराये० वसुन्धरामा०। ॐ गङ्गाये० गङ्गामा०। ॐ यमुनाये० यमुनामा०। ॐ सरस्वत्ये० सरस्वतीमा०। ॐ ऋग्वेदाय० ऋग्वेदमा०। ॐ सामवेदा०

सामवेदमा०। ॐ अथर्ववेदा० अथर्ववेदमा०। ॐ अष्टपर्वतेम्यो०
अष्टपर्वतानावा०। ॐ अष्टिदिग्गजेम्यो० अष्टिदिग्गजानावा०। ॐ
गायत्र्ये० गायत्रोमा०। ॐ सावित्र्ये० सावित्रोमा०। ॐ सरस्वत्ये०
सरस्वतीमा०। ॐ शान्त्ये० शान्तिमा०। ॐ पुष्टिचं० पुण्टिमा०। ॐ
तुष्टिचं० तुष्टिमा०। कलशस्य० इत्यादि पठित्वा गन्धाक्षतपुष्पाणि
प्रक्षिप्य ॐ भूर्भुवः स्वरोमित्यन्तं पठित्वा गायत्रों सर्वा वाचियत्वाः
प्रणवेन द्वादश वारमिभमन्त्र्य ॐ सूर्याय नमः। ॐ रवये० ॐ
विवस्वते०। ॐ खगाय०। ॐ अष्णाय०। ॐ मित्राय०। ॐ
आदित्याय०। ॐ अंशुमते०। ॐ भास्कराय०। ॐ सवित्रे०।
ॐ पूष्णे०। ॐ गभस्तये०। इत्यावाह्य पूजयेत्। अथ शङ्खाराधनम्
ततः पात्रे उदकमादाय शंखं पूरियत्वा गंधाक्षतपुष्पाणि प्रक्षिप्य—

ॐ पुरा त्वं सागरोत्पन्नो विष्णुना विषृतः करे।

निर्मितः सर्वदेवानां पाञ्चजन्य नमोऽस्तु ते॥१॥

गर्भादेवादिनारोणां विशीर्येण तव प्रियः।

तव नादेन पाताल पाञ्चजन्य नमोऽस्तु ते॥२॥

शंखमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि।

अङ्गलग्नं ममुख्याणां ब्रह्महत्यायुतं दहेत्॥३॥

शंखनी शोधनी चैव गरुडं धेनुमेव च।

श्लिनी चिक्रणो चैव कौमुदो प्रणमोदके॥४॥

देवस्य त्वेति मूर्ष्टिनं त्रिवारमिषिच्य शेषोदकेन कलशद्भव्याणि आत्मानं च संप्रोक्ष्य पुनः संपूर्य ॐ लक्ष्म्यै । ॐ सरस्वत्यै । ॐ तुष्टये । ॐ पुष्टये । ॐ ब्रह्माण्यै । ॐ अनुमायाये । ॐ पद्मगर्भायं । ॐ पद्मत्रस्ताये । पूजयेत् । ततः द्वादशतन्तुमिमित-सुदृढवर्तिकायुतमेकमखण्डदीपं पृथक्-पृथक् वा प्रज्वालयेत् ।

अथ पीठपूजा—ॐ अघारशक्तये नमः। ॐ मूलप्रकृत्ये०। ॐ कूमार्य०। ॐ अनन्ताय०। ॐ वाराहाय०। ॐ पृथिव्ये०। ॐसुवर्ण-मण्डपाय०। ॐ रत्नसिंहासनाय०। ॐ घर्माय०। ॐ अधर्माय०। ॐ ज्ञानाय०। ॐ अज्ञानाय०। ॐ वैराग्याय०। ॐ अवैराज्ञाय०। ॐ ऐश्वर्याय०। ॐ अनेश्वर्याय०। ॐ ऋग्वेदाय०। ॐ यजुर्वेदाय०। ॐ अथवं वेदाय०। ॐ कृतयुगाय०। ॐ वेतायुगाय०। ॐ द्वापराय०। ॐ किलयुगाय०। ॐ मन्दराय०। ॐ पारिजाताय०। ॐ सन्तानाय०। ॐ कल्पवृक्षाय०। ॐ मूलप्रकृत्यै०। ॐ स्कन्दाय०। ॐ नालाय०। ॐ पत्रेम्यो०। ॐ पद्मेम्यो०। ॐ केसरेम्यो०। ॐ तल्पवृक्षाय०। ॐ किणिकाये०। ॐ क्रेसरेम्यो०। ॐ तल्पविष्य। ॐ कृत्यणे०। ॐ व्रह्मणे०। ॐ कृत्यणे०। ॐ त्रह्मणे०। ततः प्रतिमायाम्। ॐ अश्मन्दूर्जमें इत्यनुवाकेन सूर्यसूक्तेन विष्णुसूक्तेन लक्ष्म्यादिसूक्तेन चाभिषेकं कृत्वा देवं जलाद्विहिनिष्काश्य यन्त्रोपरि विन्यस्य प्राण-प्रतिष्ठां कृर्यात्।

अथाक्नपूजा — ॐ आदित्याय नमः पादौ पूजयामि । ॐ दिवाकराय० गुल्फौ पू० । ॐ भास्कराय० जङ्घे० पू० । ॐ प्रभाकराय
जानुनो पू० । ॐ सहस्रांशवे नमः उरू पू० । ॐ त्रिलोकेशाय० किंट
पू० । ॐ हरिदश्वाय नाभि पू० । ॐ रवये० उदर पू० । ॐ दिवाकराय० हृदयं पू० । ॐ दशात्मकाय० स्कन्धौ पू० । ॐ त्रयोमूर्त्तये०
कण्ठ पू० । ॐ सूर्याय० मुखं पू० । ॐ त्रह्मारूपाय० कणौ पू० । ॐ
विष्णवे० ललाटं पू० । ॐ विष्णवे० शिरः पू० । ॐ संज्ञयासहसूर्याय
नमः सर्वाङ्कां पू० ।

#### अथारूणपूजा

मध्ये—ॐ अहणासनाय नमः। ॐ श्रीपरमसुखासनाय नमः। ॐ अदित्यै॰। ॐ सूक्ष्मायै॰। ॐ जयायै॰। ॐ विजयायै॰। ॐ भद्रायै॰। ॐ विभूत्यै॰। ॐ विमलायै॰। ॐ अमोघायै॰। ॐ ॐ विद्युतायै॰। ॐ सर्वतोमुख्यै॰।

#### अथावरणदेवताः

प्रथमिवन्दौ मध्ये--ॐ सूर्यायः नमः सूर्यमा०। तद्क्षिणे--ॐ रत्नादेव्यै नमः रत्नादेवीमा०। ॐ छायायै नमः छाया०। ॐ संज्ञायै नमः संज्ञा०। इति प्रथमावरणार्चनम्।

षट्दले—ॐ गुं गुरुभ्यो नमः गुरुमाः । ॐ पं परमगुरुभ्यो नमः परमगुरुः । ॐ पं परमेष्ठीगुरुभ्यो नमः परमेष्ठिगुरुनाः । ॐ पं परात्परगुरुनाः । ॐ हराय नमः हरमावाः । ॐ गणेशाय नमः गणेशं माः । इति द्वितीयावरणाचेनम् ।

अष्टदले — ॐ त्रैलोक्यप्रकाशकाय नमः त्रैलोक्यप्र०। ॐ विश्व-तोमुखाय नमः विश्वतोमु०। ॐ विवस्वते नमः विवस्वन्तमा०। ॐ सूक्ष्मात्मने नमः सूक्ष्मात्मानमा०। ॐ सर्वतोमुखाय नमः सर्वतो-मुखमा०। ॐ सुवर्णरेतसे नमः सुवर्णरेतसमा०। ॐ मार्तण्डाय नमः मार्तण्डमा०। ॐ सूदनात्मने नमः सूदनात्मानमा—। इति तृतीया-वरणार्चनम्।

पुनः तत्रैव पूर्वादिक्रमेण अष्टदले—ॐ ब्राह्मै नमः ब्राह्मोमा०। ॐ माहेश्वर्ये नमः माहेश्वरीमा०। ॐ कौमार्ये नमः कौमारीमा०। ॐ वैष्णव्यं नमः वैष्णवीमा०। ॐ वाराह्मै नमः वाराहोमा०। ॐ नारिस ह्मै नमः नारिसहोमा०। ॐ ऐन्द्रयै नमः ऐन्द्रीमा०। ॐ चण्डिकायै नमः चण्डिकामा०। इति चतुर्थावरणासनम्।

अप्रद्लाग्रेषु—ॐ दिनेशाय नमः दिनेशमा०। ॐ इन्द्राय नमः इन्द्रमा०। ॐ विवस्वते नमः विवस्वन्तमा०। ॐ अर्यमणे नमः अर्यमाणमा०। ॐ सवित्रे नमः सवितारमा०। ॐ शङ्करात्मने नमः शङ्करात्मनमा०। इति पश्चमावरणार्चनम्।

अथ द्वाद्शद्लेषु पूर्वादिकमेण-- अरुणाय नमः अरुणमा॰। ॐ वेदाङ्गाय नमः वेदाङ्गमा॰। ॐ भानवे नमः मानुमा॰। ॐ रहाय नमः रहमा॰। ॐ विष्णवे नमः विष्णुमा॰। ॐ गभस्तये नमः गभस्तिमा॰। ॐ यमाय नमः यममा॰। ॐ सुवणैरेतसे नमः सुवणै-

रेतसमा । दिवाकराय नमः दिवाकरमा । ॐ मित्राय नमः मित्रमा । ॐ ब्रह्मणे नमः ब्रह्माणमा । ॐ सहस्रकिरणाय नमः सहस्रकिरणमा । इति षष्ठावरणार्चनम् ।

तत्रैव पूर्वादिकमेण—ॐ मित्रायै नमः मित्रामा०। ॐ तीव्रायै नमः तोव्रामा०। ॐ नन्दायै० नन्दामा०। ॐ वज्रहस्तायै नमः वज्रहस्तामा०। ॐ संज्ञायै नमः संज्ञामा०। ॐ भोगदायै नमः भोगदामा०। ॐ कामदायै नमः कादामा०। ॐ सुभगदायै नमः सुभगदामा०। ॐ स्तुतायै नमः स्तुतामा०। ॐ विन्तायै नमः चिन्तामा०। ॐ विन्तायै नमः चिन्तामा०। ॐ विन्तायै नमः सक्तेश्वरीमा०। ॐ सक्तेश्वर्ये नमः सक्तेश्वरीमा०। इति सन्तमावरणार्चनम्।

चतुरस्रेषु पूर्वादिकमेण--ॐ इन्द्राय नमः इन्द्रमा०। ॐ अग्नये नमः अग्निमा०। ॐ यमाय० यममा०। ॐ निर्ऋतये० निर्ऋतिमा०। ॐ वरुणाय० वरुणमा०। ॐ वायवे० वायुमा०। ॐ सोमाय० सोममा०। ईशानाय० ईशानमा०। ॐ ब्रह्मणे० ब्रह्माणमा०। ॐ अनन्ताय० अनन्तमा०। ॐ इत्यब्टमावरणार्चनम्०।

तत्रैव क्रमेण अयुधानि —ॐ वज्राय० वज्रमा०। ॐ शक्तये० शिक्तमा०। ॐ दण्डाय० दण्डमा०। ॐ खड्गाय० खड्गमा०। ॐ पाशाय० पाशमा०। ॐ अंकुशाय० अंकुशमा०। ॐ गदाये० गदामा०। ॐ त्रिशूलाय० त्रिशूलमा०। ॐ पद्माय० पद्ममा०। ॐ चक्राय नमः चक्रमा०। इति नवमावरणार्चनम्।

पूर्वपश्चिमयोः ॐ अश्विनीकुमाराम्यां नमः अश्विनीकुमारौ आ०। ॐ अब्टबसुम्यो नमः अब्टबसूनावाः । इति दशमावरणा-र्चनम्।

ॐ ऋग्वेदाय नमः ऋग्वेदमाः । ॐ यजुर्वेदाय नमः यजुर्वेद-माः । ॐ सामवेदाय नमः सामवेदमाः । ॐ अथवंवेदाय नमः अथवंवेदाय नमः अथवंवेदाय नमः

रथाग्रे- ॐ शक्त्यै नमः शक्तिमा०। ॐ धर्माय नमः धर्ममा०।

ॐ अधर्माय नमः अधर्ममा० । ॐ त्रयीमयाय नमः त्रयीमयमा० । ॐ छायासूर्याभ्यां नमः छायासूर्यों आ० । ॐ रत्नादित्याय नमः रत्ना-दित्यमा० । ॐ अश्विनीभास्कराभ्यां नमः अश्विनीभास्करों आ० । ॐ संज्ञादित्याभ्यां नमः संज्ञादित्यौ० । ॐ धर्मराजाय नमः धर्मराजमा० । ॐ ज्ञनये नमः ज्ञानिमा० । ॐ सार्वाणमन्वन्तराय नमः सार्वाण-मन्वन्तरमा० । ॐ यमुनाये नमः यमुनामा० । ॐतापिन्ये नमः तापिनोमा० । इति द्वाद्शावरणार्चनम् ।

इत्येवं आवरणपूजनं कृत्वा धूपादिक्रेमेण पूजनं समाप्य होमं कुर्यात् ।

-00,000

# अथ सूर्यसूक्त होमविधिः

श्रीगणेशाय नमः । आचम्य प्राणानायम्य

ॐ अपिवत्रः पिवत्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा ॥

यः समरेतपुण्डरीकाक्षं स वाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥

ॐ पुण्डरीक्षः पुनातु इति त्रिः।

आसनगुद्धिः वाह्यभूतगुद्धिश्च पृथ्वीतिमंत्रस्य मेरुपृष्ठ ऋषिः । सुतलं छन्दः।कूर्मो देवता ॥

आसने विनियोगः॥

ॐ पृथ्वि त्वया घृता लोका देवि त्वं विष्णुना घृता।
त्वं च घारय मां देवि पवित्रं कुरु चासनम्।।
ॐ अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमिसंस्थिताः।
ये भूता विष्नकर्तारस्ते नःयन्तु शिवाज्ञया।।
अपकामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशम्।
सर्वेषामिवरोधेन होमकर्म समारभे।।
यदत्र संस्थितं भूतं स्थानमाश्चित्य सर्वतः।
स्थानं त्यक्तवा तु तत्सर्वं यत्रस्थं तत्र गच्छतु।।
भूतानि राक्षसा वापि येऽत्र तिष्ठिन्त केचन।
ते सर्वेऽप्यपगच्छन्तु होमकर्म करोभ्यहम्।।

# शिखात्रन्थिकरणम्-भैरवनमस्कारश्च

ॐ ऊर्घ्वकेशि विरूपक्षि मांसशोणितभोजने। तिष्ठदेवि शिखावन्धे चामुण्डे चापराजिते।। ॐ तीक्ष्णदंष्ट्र महाकाय कल्पान्तदहनोपम। भैरवाय नमस्तुभ्यमनुज्ञां दातुमहंसि।।

#### सङ्करपः

"अद्येत्ज्ञादि" तिथौ वासरे अमुकगोत्रः अमुकशर्मा अमुकगोत्रेण यजमानेन वृतोऽहम् अस्मिन् सनवग्रहमख-जपहोमाद्यात्मक-श्रीसूयं-यागाख्ये कर्मणि संकल्पित सूर्यसूक्तजपसंख्यापूर्त्तये यथांशेन होमं तदङ्गत्वेन न्यासाँश्च करिष्ये॥ तत्रादौ निर्विष्टनतासिद्धर्थं महा-गणपतिस्मरणं करिष्ये॥

### गणपतिस्मरणम्

लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पोताम्बरं त्रिनयनं परमं पित्रम् ॥ उद्यद्विताकरिनभोज्वलकान्तिकान्तं विष्नेश्वरं सकलविष्नहरं नमामि ॥

#### अथ न्यासाः

विनियोगः—ॐ विश्वाडित्यस्य विश्वाट् सौर्य ऋषिः जगती छुन्दः सूर्यो देवता, उदुत्यमिति तिमृणां प्रस्कण्व ऋषिः गायत्री छुन्दः सूर्यो देवता, तम्प्रत्न्कथेन्यस्य ब्रह्मस्वयंभूऋषिः जगती छुन्दः विश्वेदेवा देवताः, अयं वेन इत्यस्य ब्रह्मस्वयंभूऋषिः त्रिष्टुप्छुन्दः सोमो देवता, चित्रमित्यस्य ब्रह्मस्वयंभूऋषिः त्रिष्टुप्छुन्दः सूर्यो देवता, आन इत्यस्य अगस्त्य ऋषिः त्रिष्टुप्छुन्दः सूर्यो देवता, यदचत्यस्य श्रुतकक्ष श्रुतङ्कः क्षावृणी गायत्री छुन्दः सूर्यो देवता, तर्राणरित्यस्य प्रस्कण्व ऋषिः गायत्रो छुन्दः सूर्यो देवता, तत्सूर्यस्यिति द्वयोः कृत्स ऋषिः त्रिष्टुप्छुन्दः सूर्यो देवता, वष्महानितिद्वयोजमदानर्ऋषिः आद्यस्य बृहती छुन्दः सूर्यो देवता, श्रायन्तऽइवेत्यस्य नृमेष ऋषिः बृहती छुन्दः सूर्यो देवता, अद्यादेव इत्यस्य कृत्स ऋषिः त्रिष्टुप्छुन्दः सूर्यो देवता, आकृष्णनेत्यस्य हिर्ण्यस्तूप साङ्गिप्रस्य ऋषिः त्रिष्टुप्छुन्दः सूर्यो देवता, आकृष्णनेत्यस्य हिर्ण्यस्तूप साङ्गिप्रस्य ऋषिः त्रिष्टुप्छुन्दः सूर्यो देवता न्यासे होमे च विनियोगः।

१ ॐ व्विब्भाड्बृहत्॰ व्विराजित —अर्काय नमः मूब्ति । २ ॐ उदुर्त्यं ॰ सूर्व्यम् ॰ —रवये नमः सलाटे ।

३ ॐ येनापावक ॰ व्वरुणपश्यसि --सूर्याय नमः नेत्रयोः। ४ ॐ दैन्व्यावध्वर्ध्य समञ्जाये --दिवाकराय नमः कर्णयोः। ५ ॐ तम्प्रत्नथा • सुन्वर्द्धसे --भानवे नमः नासिकायाम्। ६ ॐ अयंव्वेनः० रिहन्ति --भास्कराय नमः मुखे। ॐ चित्रन्देवाना॰ तस्युषश्च --पर्जन्याय ननः ओष्ठयोः। --तीक्ष्णाय नमः जिह्वान्तरे। ८ ॐ आनऽइडा॰ मनीषा --सुवर्णरेतसे नमः कण्ठे। ६ ॐ यदद्य॰ तेव्वशे -- तिग्मतेजसे नमः स्कन्धयोः। १० ॐ तरणिविश्वः रोचनम् ११ ॐ तत्सर्यस्य ॰ सिमस्मै --पूष्णे नमः बाह्वोः। १२ ॐ तन्मित्रस्य॰ सम्भरन्ति --मित्राय नमः पृष्ठे। १३ ॐ बण्महान् • महाँऽअसि --वरुणाय नमः दक्षस्तने । १४ ॐ ॐ बट्सूर्यं॰ रदावम्यम् -- त्वष्ट्रे नमः वामस्तने। १५ ॐ श्रायन्तऽइव॰ न दीधिम -उष्णकराय नमः अंसयोः। १६ ॐ अद्यादेबा॰ उतद्यौः --भानुमते नमः हृदि। १७ ॐ आ कृष्णेन॰ पश्यन् -यमाय नमः उदरे ! १८ ॐ व्विभाड् बृहत् ० व्विराजित --- आदित्याय नमः नाभौ १६ ॐ उदुत्त्यं ॰ सूर्स्वम् । येनापावकः ॰ व्वरुण पश्यसि । भूरण्यवे नमः दक्षवाम करयोः।

२० ॐ दैव्यावध्वर्स्यू॰ समञ्जाये ॐ तम्प्रत्नथा॰ सुव्वर्द्धसे । रुद्राय नमः ऊर्वोः ।

२१ ॐ अर्यव्वेन॰ रिहन्ति । ॐ चित्रन्देवाना॰ तस्त्थुषश्च । गोपतये नमः जान्वोः।

२२ ॐ आनऽइडा॰ मनीषा। यदद्य॰ ते व्वशे। सावित्रे नमः दक्षवाम जङ्कयोः।

-२३ 🕵 तरणिवित्रश्वः रोचनम् । तत्सूर्य्यस्यः सिमस्मै । विवस्वते नमः पादयोः ।

२४ ॐ तन्निमत्रस्य ॰ भरन्ति । ॐ बण्णमहान् ॰ असि । प्रभाकराय नमः गुल्फयोः। २५ ॐ वट्सूर्वे॰ रदाम्यम्। तमोध्वंसाय नमः बाह्यतः।
२६ ॐ श्रायन्तऽइव दीधिम । भगाय नमः अम्यन्तरे।
२७ ॐ अद्यादेवा॰ उतद्यौः सहस्रांशवे नमः सर्वाङ्गेषु।
२८ ॐ आकृष्णेन॰ पश्यन्। रवये नमः सर्वदिक्षु।

## सूर्यसूकस्वाहाकारः

आचम्येत्यादि—ध्यानान्तं पूर्वेवत कृत्वा वराहुती जुहुयात् ॥ ॐ गणानान्त्वा० गर्ब्भघम्—स्वाहा ॥ १ ॥ ॐ अम्बेऽअम्बिके० काम्पीलवासिनीम्—स्वाहा ॥ २ ॥

## सुर्यस्कम्

ॐ व्विब्भाड् बृहत्पिबतु सोम्म्यम्मद्ध्वायुर्द्धयज्ञपताविह्यु-तम् ॥

व्वातजूतो बोऽ अभिरक्षति रमना प्रजाः पुपोष पुरु धा विव-राजति स्वाहा ॥ १ ॥

ॐ उदुत्त्यञ्जातवेदसन्ददेवँ व्वहन्ति केतव ÷।। दृशे व्विक्श्वाय सूरुवम् स्वाहा ॥ २ ॥

ॐ येनापावक चक्षसा भुरण्यन्तञ्जनां २ऽ अनु ॥ त्वं व्वरुण पदयसि स्वाहा ॥ ३ ॥

ॐ दैव्व्यावद्व्वर्स्य ऽ आगत ६ रथेंन सुर्व्यत्वचा ॥ मद्व्वा यज्ञ ६ समञ्जाये ॥ स्वाहा ॥ ४ ॥

(तम्प्रत्नथायँ व्वेनश्चित्रन्देवानाम् — पाठमात्रम् )

ॐ तम्प्रत्त्नथा पूर्विथा विवश्यविभाषा ज्येष्ट्ठताति विहिषदछं-स्विविदम् ॥

प्रतीचीनँ व्वृजनन्दोहसे धुनिमाशुञ्जयन्तमनु यासु व्वद्धंसे ॥ स्वाहा ॥ १ ॥

ॐ अयँ व्वेनश्च्चोदयतपृश्चित्रगवर्मा ज्ज्योतिज्जरायू रजसो वित्र-माने ॥ इममपा ७ सङ्गमे सूर्व्धास्य शिशुन्निविष्प्रा मितिभीरिहन्ति स्वाहा ॥ ६ ॥

ॐ चित्रन्देवानामुदगादनीकभ्यक्षुम्मित्रस्य व्वरुणस्याग्नेः ॥ आप्प्राद्द्यावापृथिवी ऽ अन्तरिक्ष ६ सूर्य्यं ऽ आत्मा जगतस्त-स्त्युषरुच्य ॥ स्वाहा ॥

ॐ आन ऽइडाभिव्विदथे सुशस्ति व्विश्श्वानरः सविता देवऽएतु॥ अपि यथा सुवानो मत्सथानो व्विश्श्वञ्जगदभिपित्त्वे मनीपा॥ स्वाहा॥ ८॥

ॐ यद्द्य कच्च व्वृत्रहन्तुदगा ऽ अभि सूख्ये ।। सव्वन्तदिन्द्र ते व्वशे ॥ स्वाहा ॥ ६ ॥ ॐ तरणिव्विश्श्वदर्शतो ज्ज्योतिष्कृदसि सूख्ये ॥ व्विश्श्वमाभासि रोचनम् ॥ स्वाहा ॥ १० ॥

ॐ तत्सूर्र्शस्य देवत्त्वन्तन्त्महित्त्वम्मद्घ्या कत्तीव्विततः सञ्ज-भार ॥

यदेदयुक्त हरित ÷ सघस्त्यादाद्द्रात्री व्वासस्तनुते सिमस्ममे ॥ स्वाहा ॥ ११ ॥

ॐ निन्नित्रस्य व्वरुणस्याभिचक्षे सुरुषोक्त्पङ्कुणुतेद्द्योरु पस्तथे ॥ अनन्तमन्त्यदृदुशदस्यः पाज ÷ कृष्णमन्त्यद्वरितः सम्भरन्ति ॥ स्वाहा ॥ १२ ॥

ॐ वण्णमहाँ २ ऽ असि सूर्थ्य वडादित्य महाँ २ ऽ असि ।।

महस्ते सतो महिमा पनस्यतेद्धा देव महाँ २ ऽ असि स्वाहा ।१३।

ॐ वट्सूर्य्य दश्रवसा महाँ २ ऽ असि सत्रा देव महाँ २ ऽ असि ॥

मन्नहा देवानामसुर्ख्य ÷ पुरोहितो व्विभुज्ज्योतिरदाब्म्यम्
स्वाहा ॥ १४ ॥

ॐ श्रायन्तऽइव सूच्ये व्विश्ववेदिन्द्रस्य भक्षत ॥

व्वसूनि जाते जनमान ऽ ओजसा प्प्रति भागन्न दीघिम।। स्वाहा ।। १५ ।।

ॐ अद्द्या देवाऽ उदिता सूर्यंस्य निर ६ हंसः पिपृता निरवद्-द्यात् ॥

तन्नो मित्रो व्वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धु ÷ पृथिवीऽउदद्द्यौः॥ स्वाहा ॥ १६ ॥

ॐ आकृष्णेन रजसा व्वर्त्तमानो निवेशयन्नमृतम्मर्त्येश्व । हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन् ॥ स्वाहा ॥ १७ ॥

। इति होमविधिः।

इति द्वितीयः परिच्छेदः समाप्तः

# अथ प्रतिष्ठाप्रयोगात्मकस्तृतोयः परिच्छेदः

T THE COURT OF THE

33.8

## अथ कर्मकुटी

यजमानः देशकालौ सङ्कीत्यं प्रतिमानिर्माणे प्राणिवघादिदोष निरासार्थं घृतादिद्रव्येहींममहं करिण्ये। इत्येवं सङ्कल्प्य स्थण्डिलेडिंग्न प्रतिप्ठाप्य अज्यभागान्तं कमं कृत्वा तत्तद्देवमन्त्रैरष्टोत्तरशतादियथा संक्याहुतिभिर्हुत्वा पूर्णाहुतिश्व कृत्वा प्रतिमां कुशैः सम्माज्यं मधु-घृताभ्यङ्गेन देवस्य व्रणभङ्गं कृत्वा सितपुष्पैदेवान् सम्पूज्य शंख-तूर्यादिनादेन देवं मण्डपप्रादक्षिण्येन स्नानमण्डपमानयेत्। भद्द्रकर्णे-भिरित्यादिना मन्त्रेण देवं प्रथम [स्नपन] वेद्यां समासाद्य पूर्वस्था-पितकलशैर्गीतवादित्रनिनादैदेवं स्नपयेत्। ततो गुरुः प्रतिमां साव-यवां निरीक्ष्य देवस्य दक्षिणहस्ते वितस्तिमात्रं सितोर्णादिसूत्रं [दोरकं] ॐ यदाबंडनमिति मन्त्रेण वडनीयात्।

# इति कर्मकुटी

#### अथ जलाधिवासः

यजमान आचम्य प्राणानायम्य अद्यत्यादिदेशकालौ सङ्कोर्य अमुकोऽहं विष्ण्वादि देवानां स्थिरप्रतिष्ठाङ्गत्वेन जलाधिवासकर्माहं करिष्ये।

ततो जलसमीपं मूर्तिमवस्थाप्य मूर्त्यंग्रे वृतब्राह्मणैः पुण्याहवाचनं कारियत्वा जले पश्चगव्यं प्रक्षिप्य ॐ घृतिममिमक्षे॰ इति मन्त्रेण [ देवान् ] घृतेनाभ्यज्य जलेऽधिवासयेत्। यथा—यजमानः—अमुको- ऽहिमिति देशकालौ सङ्कोर्त्यं आसां मूर्त्तीनां सग्रहमख-सप्रासाद-अचलप्रतिष्ठाकर्मणि गणेशस्मरणपूर्वकं जलमातृ-जीवमातृ-योगिनि- क्षेत्रपाख-वरुणपूजनमहं करिष्ये। ततो गणेशं संस्मृत्य जले जलमातुः पूजयेत्—

१. ॐ मत्स्यै नमः। २. ॐ कच्छप्ये०। ३. ॐ कूम्यँ०। ४. ॐ वाराह्ये०। ५. ॐ दर्दुर्ये०। ६. शिशुभार्ये०। ७. ईश्वर्ये०। एवं नाममन्त्रैः संपूज्य अक्षतपुञ्जेषु जीवमात्रावाह्य पूजयेत्—१. ॐ कल्याण्ये नमः। २. ॐ मङ्गलाये०। ३. ॐ भद्राये०। ४. ॐ पुण्याये०। ५. ॐ पुष्पमुख्ये०। ६. ॐ जयाये०। ७. ॐ विजयाये०। ततः ॐ योगेयोगे० इति मन्त्रेण "ॐ चतुःषिट्योगिनीम्यो नमः" इत्येवं सम्पूजयेन्। ततो वायव्ये—अक्षतपुञ्जोरि ॐ क्षत्रस्ययोनिरसि० इति क्षेत्रपालमावाह्य सम्पूज्य सदोपदिघमाषभक्तविल दद्यात्। ततः ॐ तत्त्वाद्यामि० इत्यनेन वरुणं सम्पूज्य ॐ पञ्चनद्यः० इति मन्त्रेणं जले पञ्चामृतं क्षिपेत्। ततो जले स्थितं देवं प्रार्थयेत्—

जलिंघवासितोदेव मम भाग्योदयं कुरु। त्वदिघष्ठान संयोग्यं त्वत्प्रसादात्सुरेश्वर ॥ एवं यथासमयं देवं जलेऽिंघवासयेत्।

इति जलाधिवासविधिः

#### **अथान्नाधिवासविधिः**

ततो यजमानः ॐ उत्तिष्ठब्रह्मणस्पते ॰ इति ॐ उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडघ्वज। उत्तिष्ठ कमलाकान्त त्रैलोक्यमङ्गलं कुरु।।

इत्यनेन च देवं जलादुत्त्थाप्य यागमण्डपनैऋत्यां दिशि आनीय
तत्र भूभौ प्रभतं घान्यं विकीयं घान्योपिर वस्त्रं प्रसार्यं तदुपिर ॐ
धान्यमसि० इति मन्त्रेण देवं स्वापयेत्। देवोपिर वस्त्रं प्रच्छाद्य
तदुपिर प्रचुरधान्यराशि विकिरेद्येन देवः सर्वाङ्गप्रच्छन्नो भवेत्।
उपिर गन्धाक्षतपुष्पकुशपत्राणि च प्रक्षिपेत्।

इति धान्याधिवासविधिः

#### ASSIED,

भात्स्ये १— त्रिरात्रमेकरात्र वा पश्चरात्रमथाऽपि वा । सप्तरात्रमथो कुर्यात्भवचित्सद्योऽधिवासनम् ।। २. उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द त्यजनिद्रां जगत्पते । त्विय सुप्ते जगत्सुप्तमुत्तिथते चोत्थितं जगन् ।।

## अथ प्रथमवेद्यां कलशैदेंवस्नपनविधिः

आचार्यः स्नानमण्डपे "ॐ नमोनारायणाय" इति मूलमन्त्राभि-मन्त्रितेन पश्चगब्येन वेदिकात्रयं तत्रत्यां भूमि च संप्रोक्ष्य तत्र दक्षिण [प्रथम] वेद्यां अक्षतैः कुंकुमेन च स्वस्तिकं लिखित्वा मध्ये अक्षत-पुञ्जोपरि विश्वकर्मणो घ्यानं कुर्यात्—

विश्वकर्मा तु कर्त्तव्यः श्मश्रुलो मांसलाघरः। सन्दंशपाणिद्विभुजस्तेजोमूर्तिः प्रतापवान्।।

एवं रूपं विश्वकर्माणं घ्यात्वा वेदिकायां भद्रपीठे वा सप्तधान्योपरि पंक्तिरूपेण उदगन्तान् एकादशकलशान् स्थापयेत् :--

| कलश संख  | या    | पदार्थाः   | मन्त्राः                |
|----------|-------|------------|-------------------------|
| 8        | कलशाः | मृत्तिका   | ॐ अग्निम्मूर्द्धा०      |
| 2        | .99   | पल्लवकषायः | ॐ यज्ञायज्ञावी०         |
| ₹        | .,,,  | गोमूत्रम्  | ॐ तत्सिवतुः [गायत्र्या] |
| 8        | "     | गोमयम्     | ॐ गन्धद्वाराम्०         |
| <b>.</b> | "     | भस्म       | ॐ ॐ मानस्तोके०          |
| Ę        | ,,    | गन्घोदकम्  | ॐ तार्श्रंसिवतुर्व ०    |
| 9        | ,,    | "          | ॐ नमः शम्भवाय च०        |
| 5        | ,,    | ,,         | ॐ हध् सः शुचिषत्०       |
| 3        | . ,,  | "          | ॐ याते रुद्द्र०         |
| १०       | ,,    | ,,         | ॐ विवष्णोरराटमसि०       |
| 28       | "     | - ,.       | ॐ ब्रह्मजज्ञानम्०       |
|          |       |            | [अन्त्यः स्थपतिकलशः]    |

एवं भद्रपीठस्य पुरतः कलशान् संस्थाप्य आचार्य दक्षिणवेद्यां [प्रथमवेद्याम् ] भद्रपीठे [आसने ] ॐ "भद्दं कर्णेभिः" इति प्राङ्मुखं देव निवेश्य घृतपायससर्षपद्रव्यैः प्राच्यादिदिक्षु ॐ "त्रमम्ब-कम्" इति मन्त्रेण विल दत्त्वा मण्डपरक्षार्थं ॐ "त्रातारिमन्द्र०"

इत्यादिभिर्लीकपालमन्त्रैः इन्द्रादिलोकपालानाराध्य देवस्याग्रे स्वस्ति-वाचनं कृत्वा स्थपतिकलशं देवसमीपे निधाय स्थापनविधिना तस्मिन् जलहिरण्यादिकं प्रक्षिप्य तस्मिन्नेव स्थपतिकलशे तीर्था-न्यावाहयेत्:——

काशी कुशस्थली मायावन्त्ययोध्या मधोः पुरी । शालग्राम सगोकण नर्मदा च सरस्वती ॥ तीर्थान्येतानि कुम्भेऽस्मिन् विशन्तु वह्मशासनात् । नदा नद्यश्च तीर्थानि गुह्मक्षेत्राणि सर्वशः । तानि सर्वाणि कुम्भेऽस्मिन् विशन्तु ब्रह्मशासनात् ॥

एवं तीर्थान्याबाह्य यथाशक्ति शिल्पिवग संपूज्य ॐ "अग्नि-म्मूर्धा०] इत्यादिकान् उक्तान् मन्त्रान् पठन् मृदादिपदार्थयुक्तैः पूर्वोक्तैः एकादशकलशैः आचार्यः यजमानो वा देवं (देवान्) स्नापयेत्। एवं संस्नाप्य।

ततः "शतंबोऽअम्ब०" इत्यादिनामन्त्रेण दूर्वाक्षतपुष्पैः सम्पूज्य "सुजातो ज्योतिषा०" इति शुक्लवस्त्रेण देवमाच्छादयेत् । इति प्रथमवेदिस्नपनविधिः

# अथ मध्यम [ द्वितीय ] वेदिस्नपनिषधिः

ततो द्वितीयवेद्यां ॐ "भद्द्रं कर्णेभिः" इति भद्रासनं निघाय ॐ स्तोणंबिह्ःसुष्टरीमा० इति मन्त्रेण भद्रासने प्रागणान् कुशानास्तीयं तत्र "ॐ" इति प्रणवेन प्राङ्मुखं देवं निधाय माङ्गिलिकसूत्रेण देवं [लिङ्गम् ] आवेष्ट्य प्रतिमायां मुखे [लिङ्गम् वेत्तिह् पुरतो मुखं प्रकल्प्य तत्र ] ॐ "चित्रन्देवानाम्" इति मध्वाज्याक्तया सुवणंशलाकया नेत्राणि कल्पयेत् । ॐ "आकृष्णेन-रजसाः" इत्यनेन हृष्ठिष्टर्वाद्यः "पृथग्भूतं पक्ष्मपुटद्वयं च कल्पयेत् । नेत्रमध्ये कनीनिकामिष प्रकल्पयेत् । तदा नकश्चित् पुरतस्तिष्ठेत् । सुवणं, पायसं, भक्ष्यं, भोज्यं, बादशं च शीघ्रं दश्येत् ।

्ततो देवं मधुसपिम्यामभ्यज्य ॐ इमम्मेव० इति शुद्धोदकेन संप्रोक्ष्य एकादशकलशैः स्नापयेत—

| . 8   | मृत्तिका कलशेन                          | ॐ अग्निम्मूर्द्धाः ।        |
|-------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| २     | कषायोदकेन ,,                            | ॐ यज्ञायज्ञावोऽअ०           |
| ₹     | गोमूत्रेण ,,                            | ॐ तत्सवितुः० [गायत्र्या०]   |
| 8     | गोमयोदकेन ,,                            | ॐ गन्धद्वाराम्०।            |
| ሂ     | भस्मोदकेन ,,                            | ॐ मानस्तोके०।               |
| Ę     | गन्घोदकेन ,,                            | ॐ ताछंसवितुर्व०।            |
| ७     | "                                       | ॐ नमः शम्भवाय च।            |
| 5     | "                                       | ॐ ॐ हध्सः शुचिषत् ।         |
| 13/10 | · * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | ॐ याते रुद्रः ।             |
| 80    | ,, ;                                    | ॐ व्विष्टोरराटमसि०।         |
| 88    | "                                       | ॐ ब्रह्मजज्ञानम् ०।         |
|       |                                         | [मयूबे-अत्रापि स्थपति कलशः] |
|       |                                         |                             |

एवं संस्नाप्य देवं दूर्वाक्षतपुष्पैः सम्पूज्य वस्त्रेणाच्छादयेत् । ततः शिल्पिने वस्त्रद्रव्यादिकं दत्वा आचार्याय सहिरण्यां गां दद्यात् ।

इति द्वितीयवेदिस्नपनविधिः

## अथ उत्तर [ तृतीय ] वेदिस्नपनविधिः

तत आचार्यः उत्तरवेद्यां भद्रासने देवं संस्थाप्य ॐ समुद्द्रायत्त्वा व्वाताय० इत्यनेन देवं संस्नाप्य ॐ शतंबोऽअम्ब० इत्यनेन देवस्य मूब्ति दूर्वाक्षतान् दत्वा प्रार्थयेत्—

अनमस्तेऽचे सुरेशानि प्रकृतेविश्वकर्मणः ।
 प्रभाविताशेष जगत्-धात्र तुभ्यं नमो नमः ।।
 त्विय संपूजयामीशं नारायणमनामयम् ।
 रहिताशेषदोषैस्त्वं ऋद्वियुक्ता सदाभव ।।

ततो देवस्य दक्षिणहस्ते [ देव्यास्तुवामहस्ते ] प्रतिमावितस्ति-मात्रं ऊर्णासूत्रं वध्नीयात्—ॐ यदावध्नन्दा०। ततः प्रार्थयेत्—

```
ॐ सर्वसत्वमयं शान्तं परं ब्रह्मः सनातनम्।
त्वामेवालङ्करिष्यामि त्वंवन्द्यो मवते नमः॥
```

## एवं सम्प्रार्थ्य देवं स्नापयेत् :---

## उत्तरवेद्याः परितोऽष्टौ कलशाः पूर्वीदिक्रमेण

क्षारोदकम् ॐ हिरण्यगवर्भ । ॐ उपयामगृहीतोऽसि प्रजापः। क्षीरम् २ ॐ यः प्राणतो निमिषतो । दिघ ₹ ॐ उपयामगृहीतोऽसि० : चन्द्रमा०। सपि: ॐ युञ्जन्ति ब्रध्नमंख्यम् । ሂ इक्षुरसः ॐ सञ्जन्त्यस्य काम्या०। Ę सुरा

७ स्वाद्दकम् ॐ यद्वातोऽअपोऽअगन् । म गर्भोदकम् ॐ व्वसवस्त्वाञ्जन्तु गायत्रेण ।

[ एभिरुपर्युक्तैः समुद्रसंज्ञकैः कलशैः पश्चमपङ्क्यन्ते स्तपनं भविन्यति ]

## [१] प्रथमपङ्क्ती चत्वारः [४] कलशाः--

१ जुद्धोदकेन ॐ इदमापः प्रवहता०।
२ ,, ॐ आपोदवीः प्रति०।
३ ,, ॐ इमम्मे वरुण श्रुघो०।
४ ,, ॐ तत्त्वायामि०।

## [२] द्वितीयपङ्क्ती विश्वतिः कलशाः [२०]--

ॐ अग्निम्मूर्द्धाः। मृत्तिका कलशेन २ श्द्वोदक ,, ॐ देवस्यत्त्वा । ₹ गोमय ॐ गन्धद्वाराम्०। शुद्धोदक ॐ व्वरुणस्योत्तम्भनम०। 8 ॐ तत्सवितुः ० [ गायत्र्या ] ¥ गोम्त्र ... Ę शुद्धोदक ,,, ॐ आपोहिष्ठाः ।

```
कलशे न
 9
       भस्म
                          ॐ प्रसद्यभस्मना०।
       शुद्धोदक
                          ॐ यो वः शिवतमो०।
 5
                          ॐ पयः पृथिव्याम्०।
 3
       पञ्चगव्य
       शुद्धोदक
                          ॐ देवीरापोऽअपान्नपाद्यो०।
१०
28
       क्षीरम्
                          ॐ आप्यायस्व०।
१२
       शुद्धोद०
                          ॐ तस्माऽअरङ्गमामवो०।
                          ॐ दधिकान्णों ।
       दिघ
83
१४
       शुद्धोद ०
                          ॐ खुञ्जानः प्रथमम्०।
                          ॐ घृतवती भुवनानाम् ।
१५
       घ्तम्
                          ॐ देवस्यत्त्वा०
       श्रुद्धोद०
38
१७
       मधु
                          ॐ मधुन्वाताऽऋता०।
                          ॐ आपोऽअस्मान्मातरः०।
१५
       शुद्धोद॰
       शर्करा
38
                          ॐ आयङ्गोः०।
                          ॐ आपोहयद्वृहतीः०।
२० शुद्धोद०
                 ,,
```

ततः ॐ यज्ञायज्ञावो • मन्त्रेणानेन सूत्मवस्त्रेण देवं सम्मार्ज्य सुगन्धतेलेनाम्यज्य ॐ द्रुपदादिव • इति मन्त्रेण यव शालि-गोधूम-मसूर-बिल्ब-आमलकचूणें: देवमुद्धत्तंयेत् ।

ततो यते रुद्रशिवातनूः ० इति मन्त्रेण

यक्षकर्वमेन जटामांस्या च देवमनुलिम्पेत्।

तृतोयपङ्की-दी शुद्धोदककलशौ [२]

१ शुद्धोदकम् ॐ मानस्तोके तनये॰

२ ,, ॐ प्रतद्विष्णुस्तवते •

चतुर्थपङ्क्ती--षट्कलशाः [ ६ ]

१ पञ्चामृतम् ॐ आप्यायस्वसमे०

२ शुद्धोदकम् ॐ उरुठं० हि राजा•

#### यक्षकर्दमः---

 <sup>&</sup>quot;कस्तूरीक।या द्वी भागी द्वी भागी कुंकुमस्य च।
 चन्दनस्य त्रयो भागाः शशिनस्त्वेक एव हि॥"

#### स्मात्तं-यज्ञदीपिका

३ शुद्धोदकम् ॐ सन्तेपयाश्रुंसि० ४ ,, ॐ बाप्यायस्वमदिन्तम० ५ ,, ॐ अप्स्वग्ने सिघष्ट० ६ ,, ॐ अपाश्रुंरसमुद्द्वय०

# <mark>पश्चमपङ्क्तौ--चतुर्दशकलशाः [ १४ ]</mark>

ξ ॐ गन्धद्वाराम् [गन्धोदकेन] गन्धः ॐ यज्ञायज्ञावी क्षायेन] २ पञ्चपल्लवकषायः ₹ सर्वोषध्यः ॐ याऽओषघी:पू० [सवौषधिजलेन] ॐ ओषघीः प्रति० [पुष्पोदकेन] सितपुष्पाणि ॐ द्यौः शान्तिर० [शान्त्युदकेन] ¥ शान्त्युदकम् ॐ याः फलिनोः अष्टफलोदकेन अष्टौ फलानि દ્ ॐ हिरण्यगर्ञ्भः० [सुवर्णोदकेन] सुवर्णम् ৩ ॐ हविष्मतीरिमा० [गोश्रङ्गोदकेन] गोश्रङ्गोदकम् 5 ॐ घान्यमसि० [धान्योदकेन] 3 सप्तधान्यानि ॐ अग्ने सहस्व० [सहस्रधाराकलशेन] सहस्रछिद्रकलशः 90 ॐ याऽओषघी:० [दिव्यौषघिजलेन] दिव्योषध्यः 88 ॐ नमोऽस्तुस० [पल्लवोदकेन] १२ पञ्चपल्लवाः ॐ अष्टौव्यख्यत्० [रंत्नोदकेन] 83 नवरत्नानि ॐ इमम्मेव्व० [तीर्थोदकेन] तीर्थोदकेन 88

्रततो वेदि परितः पूर्वाद्यष्टदिक्षु अष्टौ समुद्रसंज्ञयंकाः कलशाः पूर्व स्थापिताः—-तैर्देवं स्नापयेत्—

१. "आर्तव फलाष्टकम्" [अग्निपु० ६४।३४] यथा—कदम्ब-नारि-केल-बिल्ब-नारङ्ग-मानुलुङ्ग-बदर-आमलक-आम्रान्त फलाष्टकम्।

२. "सहदेवी कुमारी च सिही ब्याघ्री तथामृताम्। विष्णुपर्णी शतनिभा वचा दिव्यौषधोन्यंसेत्।।" विष्णुपर्णी शतनिभा वचा दिव्यौषधोन्यंसेत्।।"

| १     | क्षारोदकम्       | ॐकयानश्चित्र [क्षारोदकेन]          |
|-------|------------------|------------------------------------|
| २     | क्षीरम्          | ॐ आप्यायस्व० [क्षीरोदकेन]          |
| 3     | दघि              | ॐ दिघकाब्णो० [दिधकुम्भेन]          |
| 8     | घृतम्            | 🕉 घुतवतोभुवनानाम् [घृतकुंभोदकेन]   |
| ሂ     | • ,              | ॐ अपार्श्वरसेन [इक्षुरसोदकेन]      |
| Ę     | सुरोदकम्         | ॐ देवं बहिः [सुरोदकेन]             |
| 9     | स्वादुदकम्       | ॐ स्वेनद्यौष्ठग्रा० [स्वादूदकेन् ] |
| 5     | गर्भोदकम्        | ॐ व्वेनस्तत्प० [नारिकेलजलेन]       |
| ष्ठपः | ङ्क्तौ—दशकलशाः स | थापनीयाः[१०]                       |
| 8     | कदम्बः (पत्राणि) | ॐ त्रातारमिन्द्र० (कदम्वजलेन)      |
| 2     | शाल्मली ,,       | ॐ त्वन्नोऽअग्ने (शाल्मलिजलेन)      |
| ₹     | जम्बू: "         | ॐ यमायत्त्वा० (जम्बूजलेन)          |
| 8     | अशोकः ,,         | ॐ असुन्वन्तम० (अशोकजलेन)           |
| ×     | प्लक्षः ,,       | ॐ तत्त्वायामि० (प्लक्षजलेन)        |
| Ę     | चूतः "           | ॐ आनोनियुद्भिः (आम्रपल्लवजलेन)     |
| 9     | वटः "            | ॐ व्वयध्सोम० (वटजलेन)              |
| 5     | विल्बः "         | ॐ तमीशानम् ० (बिल्वजलेन)           |
| .3    | नागकेसरः,,       | ॐ नमोऽस्तुसर्पेम्यो० (नागवल्ली-    |
|       |                  | जलेन)                              |
|       |                  |                                    |

१० पलाशः ,, ॐ ब्रह्मयज्ञानम्० (पलाशपल्लव-जलेन)

सप्तमपंक्ती—चत्वारो बृहत्कलशास्तीर्थोदपूरितास्तैस्तत्तद्देवसूक्तेन-तं तं देवं स्नापयेत् (४)

ततो देवं (देवान्) मृदुवस्त्रेणपरिमृज्य तोर्थोदकेन सुगन्धितजलेन पुनः संस्नाप्य सितवस्त्रेण परिमृज्य ॐ व्विश्वतश्चक्षुरिति मन्त्रेण सकलीकृत्य (देवाङ्गे षडङ्गन्यासान् विद्यायेति ) प्रतिमायां देव-मावाहयेत्।

#### देवावाहनम्---

एह्योहि भगवन् विष्णो ! लोकानुग्रहकारक ! ।
यज्ञभागं गृहाणेमं वासुदेव नमोऽस्तु ते ॥
एवमावाहनादि षोडशोपचारैदेंवं सम्पूज्य प्रार्थयेत्—
समासेनेदं प्रोक्तं स्नानकर्मं जगत्पते ।
एतद्वै साधकः कृत्वा सर्वान् कामान् समञ्नुते ॥
इति स्नपनविधिः

--

## अथ शय्याधिवासः

F

....

ततः स्नानमण्डपस्थं देव पुरुषसूक्तेन स्तुत्वा उत्तथापयेत्— उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द त्यज निद्रां जगत्पते । त्विय सुप्ते जगत्सुप्तं उत्तिथते चोत्त्यतं जगत् ।।

ॐ उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते० इति देवमुत्त्थाय ॐ रथेतिष्ठन्नयति० इति मन्त्रेण रथादौ देवमारोप्य ॐ ''आनोभद्दाः'' इति सुक्तेन मङ्गलतूर्यघोषेण च ग्रामप्रादक्षिण्येन प्रासादप्रादक्षिण्येणचानोय याग-मण्डपपिश्चमद्वारे रथादिकमवस्थाप्य ॐ आकृष्णेन० इति मन्त्रेण देवमानीय मण्डपवेद्याः पश्चिमतो भद्रपीठे पूर्वाभिमुखं प्रत्यङ्मुखं वा देवं समुपस्थाप्य मधुपर्केणाचंयेत्। तद्यथा—

यजमान आचम्य प्राणानायम्य देशकालौ सङ्कोर्त्य अमुकोऽहं अस्मिन् शिवादिमूर्त्तीनां स्थिरप्रतिष्ठाकमंणि मधुपर्केणाऽचियिष्ये। ततः पाद्यार्थादिकं दत्त्वा ॐ अन्नपतेऽन्नस्य० इति मन्त्रेण मधुपर्के दद्यात्। ततो मण्डपमध्ये वेद्यां कुशानास्तीर्यं तदुपरि प्राक्शिरस्कां शय्यां निधाय तदुपरि शुभ्रं प्रच्छदमुपधानश्चास्तीर्यं स्वस्तिकमा- जिख्य शय्यां परितः पूर्वादिदिक्षु वक्ष्यमाणदेवताः समावाह्य ताः पूजयेत्।

## अथ शिवप्रतिष्ठायां वेद्याः ( शय्यायाः ) पूर्वादिदिक्षु भवादिदेवानामावाद्वनम्

१. ॐ भवाय नमः भवमावा०। २. ॐ शवाय नमः शर्वमावा०।
३. ॐ ईशानाय नमः ईशानमावा०। ४. ॐ पशुपतये नमः पशुपतिमावा०। ५. ॐ रुद्राय नमः रुद्रमावा०। ६. ॐ उग्राय नमः उग्रमावा०। ७. ॐ भीमाय नमः भीममावा०। ८. ॐ महते नमः
महान्तमावा०। ॐ भूर्भुवःस्व—भवाद्यावाहितदेवताम्यो नमः इति
पूजयेत्।

विष्णु प्रतिष्ठायाम्

पूर्वादिऋमेण--१. ॐ विष्णवे नमः विष्णुमावा । २. ॐ मधु-

सूदनाय नमः मधुसूदनमावा । ३. ॐ त्रिविक्रमाय नमः त्रिविक्रममावा । ४. ॐ वामनाय नमः वामनमावा । ५. ॐ श्रीधराय
नमः श्रीधरमावा । ६. ॐ हृषीकेशाय नमः हृषोकेशमावा । ७.
ॐ पद्मनाभाय नमः पद्मनाभमावा । ६. दामोदराय नमः दामोदरमावा । ॐ भूभुँवः स्वः विष्णवाद्यावाहितदेवताम्यो नमः इति
पूजयेत् ।

ततो देवलिङ्गकमन्त्रेण शय्यायां देवं निवेश्य स्वापियत्वा, वस्त्रै= राच्छादयेत् ।

#### अथ निद्राकलशस्थापनम्

ततो देवस्य शिरोदेशे भूमौ सिहरण्यं निद्राक्तलशं ॐ अपोदेवीरुपसृज् इति प्रतिष्ठाप्य ॐ आप्यायस्व इति मन्त्रेण मधुसिप्म्यां
देवमम्यज्य ॐ याते रुद्र इत्यनेन दिवं गन्धादिनाम्यच्यं ॐ
बृहस्पतेपरिदीया इति मन्त्रेण देवस्य दक्षिणहस्ते प्रतिसरं (कङ्कणंहस्तसूत्रं) वद्नीयात्।

ततो "विश्वतश्चक्षुरिति मन्त्रेण देवस्य (देवानां ) पाद-नाभि-वक्षः शिरांसि (उक्तमन्त्रावृत्या ) आलभेत । देवस्य दक्षिणपार्श्वे छत्रं, व्यजनं, चामरञ्च । चरणदेशे पादुके । पार्श्वयोः शान्तिकुम्भौ । आसन - दर्पण - घण्टा - भक्ष्य - भोज्यजलपात्रादिकश्च देवस्य पुरतः स्थापयेत् । ततो भस्म-दर्भ-तिलादि द्रव्याणि देवस्य रक्षार्थं परितो निघाय ॐ त्रातारिमन्द्र० इति मन्त्रेण इन्द्रादिदशदिक्षालेभ्यो विल दद्यात् । ॐ त्रयम्वकम् ० इति मन्त्रेण सर्वभूतेम्वो बिल दद्यात्।

ततः स्थाप्यमाण देवताम्यः सर्वाम्यः प्रत्येकं अष्टोत्तर्शत—
अष्टाविंशति—अप्टाद्यन्यतमसंख्ययाऽऽज्यादिद्रव्येहींमं कुर्यात् । यथा—
(विष्णु प्रतिष्ठायाम्—) ॐ पराय विष्ण्वात्मने स्वाहा (शिवप्रतिष्ठायाम्—) ॐ पराय शिवात्मने स्वाहा (देवी प्रतिष्ठायाम्—)
ॐ पराय देव्यात्मने स्वाहा (रामप्रतिष्ठायाम्—) ॐ पराय
रामात्मने स्वाहा ।

# अथ शिवादिदेवानां प्रतिष्ठादौ मूर्तिन्यासः

अथ कत्ता प्रतिमापुरतः प्राङ्मुख उदङ्मुखो वा भूत्वा कुशज-लाक्षतानादाय गोत्रः शर्माऽहं अमुकामुकदेवानां अर्चाधिवासकर्मणि देवकलासान्निच्यार्थं प्रणवादि न्यासानहं करिष्ये, एवं सङ्कल्ष्य हस्ते , कुशपत्रं पुष्पं वा गृहीत्वा न्यासान् कुर्यात्।

सर्वदेवसाधारणः प्रणवन्यासः ॐ अं नमः--पादयोर्न्यसामि ॐ उं नमः—हृदये ॐ मं नमः--ललाटे ्याहृतिन्यासः सर्वदैवसाधारणः ॐ भूः नमः--पादयोः न्यसामि ॐ भुवः नमः—हृदये ॐ स्व: नम:--ललाटे मातृकान्यासः सर्वदेवसाधारणः शिरसि न्यसामि ॐ अं नमः मुखे " ॐ आं नमः दक्षिणनेत्रे,, ॐ इं नमः ॐ ईं नमः वाम नेत्रे ,, ॐ उं नमः दक्षिणश्रोत्रे ., ॐ ऊं नमः वामश्रोत्रे ..

दक्षिणगण्डे न्यसामि ॐ ऋं नमः वामगण्डे ॐ ऋंनमः ॐ लं नमः दक्षिणनासाप्रदे ॐ लंनमः वामनासाप्टे ऊर्घ्वदशनेषु ॐ एं नमः अधोदशनेषू ॐ ऐं नमः ऊर्ध्वोष्ठे ॐ ओं नमः ॐ औं नमः अधरोष्ठे ॐ अं नमः ललाटे ॐ अ: नम: जिह्वायाम् ॐ यं नमः त्वचि चक्षषोः ॐ रं नमः नासिकायाम ॐ लं नमः दशनेषु ॐ वं नमः ॐ शं नमः श्रोत्रयोः ॐ षं नमः उदरे

| ॐ सं नमः         | कटिदेशे           |
|------------------|-------------------|
| ॐ हं नमः         | हृदये             |
| ॐ क्षं नमः       | नाभौ              |
| ॐ ळ नमः          | लिङ्गे            |
| ॐ पंफंबं भंम     | दक्षिणवाही        |
| ॐ तं यं दं घं नं |                   |
| ॐ टं ठं डं ढं णं | दक्षि णजङ्घायाम्  |
|                  | तं वामजङ्घायाम्   |
| ॐ कं खंगंघंडं    | सर्वांगुलिषु      |
| अथ प्रह नक्षत्रा | देन्यासः सर्वदेव- |
| साध              |                   |
| ॐ रविचन्द्रभ्यां | नेंत्रयोः         |

| ॐ रविचन्द्रभ्यां | नेत्रयोः        |
|------------------|-----------------|
| ॐ भीमाय          | हृदये           |
| ॐ बुधाय          | स्कन्धे         |
| ॐ वृहस्पतये      | जिह्नायाम       |
| ॐ शुकाय          | लिङ्गे          |
| ॐ शनैश्चराय      | ललाटे           |
| ॐ राहवे          | पादयोः          |
| ॐ केतवे          | केशेषु          |
| ॐ रोहिणीम्यो     | हृदये           |
| ॐ मृगशिरसे       | शिरसि           |
| ॐ आद्रिय         | केशेषु          |
| ॐ पुनर्वसुभ्यां  | ललाटे           |
| ॐ पुष्याय        | मुखे            |
| ॐ आइलेषाम्यो     | नासिकायाम्      |
| ॐ मघाभ्यो        | दन्तेषु         |
| ॐ पूर्वाफालगुनीक |                 |
| ॐ उत्तराफलगुनीः  | म्यो, वामश्रवणे |
| ॐ हस्ताय         | हस्तयोः         |

| ॐ चित्रायै                                       | दक्षिणभुजे     |
|--------------------------------------------------|----------------|
| ॐ स्वात्ये                                       | वामभुजे        |
| ॐ विशाखाम्यां                                    | हृदि           |
| ॐ अनुराधाम्यो                                    | स्तनयोः        |
| ॐ ज्येष्ठाम्यो                                   | दक्षिणकुक्षी   |
| ॐ मूलाय                                          | वामकुक्षी      |
| ॐ पूर्वाषाढाम्यो                                 | कटिपार्श्वयोः  |
| ॐ उत्तराषाढाम्यो<br>ॐ श्रवणवनिष्ठाम्य            | लिङ्गे         |
| ॐ श्रवणधनिष्ठाम्य                                | यां वृषणयोः    |
| ॐ शतभिषाम्यो                                     | नेत्रे         |
| ॐ पूर्वाभाद्रपदाम्ये                             | ो दक्षिणोरौ    |
| ॐ उत्तराभाद्रपदाभ                                | म्यो वामोरौ    |
| ॐ रेवतीम्यो द                                    | क्षेणजङ्कायाम् |
| ॐ अश्विनीभ्यां व                                 | ामजङ्कायाम्    |
| ॐ भरणीभ्यो                                       | दक्षिणपादे     |
| ॐ अश्विनीम्यां व<br>ॐ भरणीम्यो<br>ॐ कृत्तिकाम्यो | वामपादे        |
| ॐ ध्रुवाय                                        | नाभ्याम्       |
| ॐ सप्तर्षिम्यो                                   | कण्ठे          |
| ॐ मातृमण्डलाय                                    | कटिदेशे        |
| ॐ विष्णुपदेम्यो                                  | पादयोः         |
| ॐ नागविष्ये ।<br>ॐ अङ्गवीष्ये ।                  | वनमालादेशे     |
|                                                  |                |
| ॐ ताराभ्यो                                       | रोमकूपेषु      |
| ॐ अगस्त्याय                                      | कौस्तुभदेशे    |
| अथा प्राच्यात्रि कार                             | X271127'-      |

अथ मासादि कालन्यासः— सर्वदेवससाधारणः

| ॐ चैत्राय   | া স্থ     | रसि   |
|-------------|-----------|-------|
| ॐ वैशाखाय   | TO THE HE | मुखे  |
| ॐ ज्येष्ठाय | Tamor I   | हृदये |

| ॐ आषाढाय          | दक्षिणस्तने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | । ॐ विषुवद्भ्यो           | सर्वाङ्गुलिषु |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| ॐ श्रावणाय        | वामस्तने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ंवर्णन्यासः—सर्वदे        | वसाधारणः      |
| ॐ भाद्रपदाय       | ाडा । उदरे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ॐ ब्राह्मणाय              | मुखें         |
| .ॐ आश्विनाय       | कटचाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ॐ क्षत्रियाय              | वाह्वाः       |
| ॐ कार्तिकाय       | दक्षिणोरी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           | ं ऊर्वीः      |
| ॐ मार्गशीर्षाय    | वामोरौ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ॐ शुद्राय                 | पादयोः        |
| ॐ पौषाय           | दक्षिणजङ्घायाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ॐ सङ्करजेभ्यो             | पादाये        |
| ॐ माघाय           | वामजङ्घायाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ॐ अनुलोमजेभ्यो स          |               |
| ॐ फाल्गुनाय       | पादयोः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ॐ गोभ्यो                  | मुखे          |
| ॐ संवत्सराय       | दक्षिणोर्घ्ववाहौ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ॐ अजाभ्यो ।               | हस्तयोः       |
| ॐ परिवत्सराय      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ॐ अजाम्यो । ॐ आविकाम्यो । | हस्तवा.       |
| ॐ इद्वदसराय       | वामाधोबाहौ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ॐ ग्राम्यपश्रम्या ो       | ऊध्वों:       |
| ॐ अनुवत्सराय      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ॐ आरण्यपंशुभ्यो र्        | 7-1-1-24      |
| ॐ पर्वम्यो        | सन्धिषु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | अथ स्तोयन्यासः सर्व       | देवसाधारण     |
| ॐ ऋतुभ्यो         | लिङ्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ॐ मेघेभ्यो                | केशेष         |
| ॐ अहोरात्रेभ्यो   | अस्थिषु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ॐ अम्रोभ्यो               | रोमसु         |
| ॐ क्षणाय          | BANK OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ॐ नदोम्यो                 | सर्वगात्रेष   |
| ॐ लवाय<br>ॐ कामाय | रोमसु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ॐ समुद्रेक्यो             | कुक्षिदेशे    |
| ॐ काष्ठाये        | I manage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | toligatel .               |               |
| ॐ कृतयुगाय        | मुखें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | अथ वेदवेदांगादिन्य        |               |
| ॐ त्रेतायुगाय     | हृदये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | साधारण                    |               |
| ॐ द्वापराय        | नितम्बे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ॐ ऋग्वेदाय                | शिरसि         |
| ॐ कलियुगाय        | पादयोः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ॐ यजुर्वेदाय              |               |
| ॐ चतुर्दशमन्वन्त  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ॐ सामवेदाय                | वामभुजे       |
| ॐ पराय )          | The state of the s | ॐ सर्वापनिषद्भयो          |               |
| ॐ पराद्धीय ∫      | जङ्घयोः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ॐ इतिहासपुराणेभ्यो        |               |
| ॐ महाकल्पाय       | शरीरे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ॐ अथर्वाङ्गिरेभ्यो        | नाभौ          |
| ॐ उदगयनाय         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ॐ कल्पसूत्रेम्यो          | पादयोः        |
| 🕉 दक्षिणायनाय     | पादयोः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ॐ व्याकरणेम्यो            | वक्त्रे       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |               |

# स्मार्त-यज्ञदीपिका

|                                             | 441 (1-44)        | 4117111            |                |
|---------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| ॐ तर्केम्यो                                 | कण्ठे             | ॐ रुद्रेम्यो       | दन्तेषु        |
| ॐ मीमांसायै)                                |                   | ॐ सरस्वत्यै        | जिह्वायाम्     |
| ॐ निरुक्ताय                                 | हृदये             | ॐ इन्द्राय         | दक्षिणभुजे     |
| ॐ छन्दः शास्त्रेभ्यो                        | नेत्रयोः          | ॐ वलये             | वामभुजे        |
| ॐ ज्योतिः शास्त्रेभ्यो                      | 14411             | ॐ प्रह्लादाय       | दक्षिणस्तने    |
| ॐ गीताशास्त्रेभ्यो ।<br>ॐ भुतशास्त्रेभ्यो । | श्रोत्रयोः        | ॐ विश्वकर्मणे      | वामस्तने       |
| 67                                          | 19-370 C          | ॐ नारदाय           | दक्षिणकुक्षौ   |
| 9                                           | दक्षिणभुजे        | ॐ अनन्तादिभ्यो     | वामकुक्षौ      |
| ॐ धनुर्वेदाय                                | वामभूजे           | ॐ वरुणाय           | हस्तयोः        |
| ॐ योगशास्त्रेभ्यो                           | हृदये             | ॐ मित्राय          | पादयोः         |
| ॐ नीतिशास्त्रेभ्यो                          | पादयोः            | ॐ विश्वेम्यो देवेम | यो ऊर्वीः      |
| ॐ वश्यतन्त्राय                              | ओष्ठयोः           | ॐ वितृभ्यो         | जान्वोः        |
| अथ वैराजन्यासः सर्वदेव                      |                   | ॐ यक्षेभ्यो        | जङ्घयोः        |
| ॐ दिवे नमः                                  | मूर्धिन           | ॐ राक्षसेम्यो      | गुल्फयोः       |
| ॐ सूर्यलोकाय )<br>ॐ चन्द्रलोकाय )           | नेत्रयोः          | ॐ पिशाचेम्यो       | गान पादयोः     |
|                                             |                   | ॐ असुरेम्यो        | पादांगुलिषु    |
| ॐ अनिललोकाय                                 | च्राणे            | ॐ विद्याधरेम्यो    | पाडण्यों:      |
| ॐ व्योम्ने                                  | नाभौ<br>वस्तिदेशे | ॐ ग्रहेभ्यो        | पादतलयोः       |
| ॐ समुभ्द्रेयो                               | पादयोः            | ॐ गुह्यकेम्यो      | गुह्ये         |
| ॐ पृथिवयै                                   |                   | ॐ पूतनादिम्यो      | नखेषु          |
| अथ देवता न्यासः सर्वे                       |                   | ॐ गन्धर्वेभ्यो     | ओष्ठयोः        |
| ॐ हिरण्यगर्भाय                              | शिरसि             | ॐ कार्तिकेयाय      | दक्षिगपार्श्वे |
|                                             | केशेषु            | ॐ गणेशाय           | वामपार्श्वे    |
| ॐ रुद्राय                                   | ् ललाटे           | ॐ मत्स्याय         | मूर्षित        |
| ॐ यमाय                                      | भ्रुकुटचाम्       | ॐ कूर्माय          | पादयोः         |
| ॐ अश्विभ्यां                                | कर्णयोः           | ॐ नृसिहाय          | ललाटे          |
| ॐ वैश्वानराय                                | मुखे              | ॐ वराहाय           | जङ्घयोः        |
| ॐ मरुद्भ्यो                                 | ्र घाणे           | ॐ वामनाय           | मुख            |
| ॐ वसुभ्यो                                   | कण्ठे             | ॐ परशुरामाय        | हृदये          |
|                                             |                   |                    |                |

| ,. | • •           | CHINI,          | राषााचन       |
|----|---------------|-----------------|---------------|
| 3% | रामाय         | ा बाहुषु        | े ॐ उ         |
| 3% | कृष्णाय       | नाभौ            | ॐ व           |
| 35 | बुद्धाय       | ्र बुद्धौ       | ॐ अ           |
| 3% | कल्किने       | जानुदेशे        | ॐ च           |
| 3% | केशवाय        | शिरसि           | <b>3</b> ॐ सं |
| 37 | नारायणाय      | मुखे            | ॐ प           |
|    | माघवाय 💮      | ग्रीवायाम्      | ॐ द           |
|    | गोविन्दाय     | बाह्नोः         | <b>ॐ</b> स    |
| 3% | विष्णवे       | हृदये           | ॐ स्ट         |
|    | मधुसूदनाय     | पृष्ठे ।        | 35° व         |
|    | त्रिविक्रमाय  | कटचो:           | 3% T          |
|    | वामनाय        | जठरे            | ॐ अ           |
|    | श्रीघराय      | दक्षिणजङ्घायाम् | ॐ द           |
| 3% | हृषीकेशाय     | वामजङ्घायम्     | ३% गा         |
|    | पद्मना माय    | गुल्फयो:        | ॐ वेर         |
|    | दामोदराय      | पादयोः          | ॐ प्र         |
| वथ | क्रतुन्यासः-  | सर्वदेवसाधारणः  | <b>ॐ</b> स    |
| 3% | अश्वमेघाय     | मूर्डिन         | ॐ इह          |
| 3% | नरमेघाय       | ललाटे           | ॐ दश          |
|    | राजसूयाय      | मुखे            | अथ गु         |
|    | गोसवाय        | कण्ठे           | ॐ धा          |
| 35 | द्वादशाहाय    | हृदि            | ॐ ज्ञा        |
|    | अहीनेभ्यो     | नाभी            | ॐ वेर         |
|    | सर्व जिद्म्यो | दक्षिणकटचाम्    | ३% ऐऽ         |
|    | सवँमेघाय      | वामकट्याम्      | अथ            |
|    | अग्निष्टोमाय  |                 |               |
|    | अतिरात्राय    | वृषणयोः         | ॐ खड          |
|    | आप्तोर्यामाय  |                 | ॐ शा          |
|    | षोडशिने       | जान्वो:         | ॐ भुस         |
|    |               |                 |               |

दक्षिणजङ्घायाम् उक्तयाय ाजपेयाय वामजङ्गायाम् त्यग्निष्टोमाय दक्षिणवाही ातुर्मास्याय वामवाही **ौत्रामण**ये हस्तेषु अंगुलौषु श्विष्टिम्यो र्शपूर्णमासाम्यां नेत्रयोः रोमकूपेंषु र्वेष्टिभ्यो वाहाकाराय स्तनयोः षट्काराय पादांगुलीषु श्वमहायज्ञे म्यो ाहवनीयाय मुखे हदये क्षिणाग्नये ाईपत्याय नाभौ उदरे भूषणेषु वर्ग्याय वनेम्यो पादयोः हमे भयो वाहुषु केशेषु भें म्यो रुणन्यासः-सर्वदेवसा**धारणः** र्माय मूधिन हृदि ानाय गुह्ये राग्याय पादयो: श्वयीय गयुधन्यासो विष्णुप्रतिष्ठा

# मात्रविषयः

शिरिस ड्गाय ङ्गीय मस्तके दक्षिणभुजे तलाय

| ॐ हलाय   | वामभुजे            |
|----------|--------------------|
| ॐ चकाय   | नाभि-जठर-पृष्ठेषु  |
| ॐ शङ्घाय | लिङ्गे वृषण देशे च |
| गदायै    | जङ्घयोर्जान्वोश्च  |
| ॐ पद्माय | गुल्फयोः पादयोश्च  |

## अथायुधन्यासः-शिवप्रतिष्ठा मात्रविषयः

| ॐ वज्राय    | शिरसि                      |
|-------------|----------------------------|
| ॐ शक्तये    | मस्तके                     |
| ॐ दण्डाय    | दक्षिणभुजे                 |
| ॐ खड्गाय    | वामभुजे                    |
| ॐ पाशाय, जट | <b>5र-नाभि-पृष्ठदेशेषु</b> |
| ॐ अंकुशाय   | लिङ्गे-वृषणयोश्च           |
| ॐ त्रिशूलाय | जान्वोः                    |
| ॐ घ्वजाय    | जङ्घयोः                    |
| ॐ चकाय      | ्र गुल्फयोः                |
| ॐ पद्माय    | ़ पादयोः                   |

# शक्तिन्यासः— सर्वदेवसाधारणः

| 3%   | लक्ष्मय   |      | ललाटं     |
|------|-----------|------|-----------|
| જંદ  | सरस्वत्यै |      | मुखे      |
|      | रत्यै     | 2.45 | गुह्ये    |
| ಹ    | प्रीत्यै  | į    | कःठे      |
| 3%   | कीरर्ये   |      | दिक्षु    |
| જૈંદ | शान्त्यै  | 3- 1 | हृदि      |
| య    | तुष्टचै   | 1    | जठरे      |
|      | पुष्टचै   |      | सर्वाङ्गे |

# अथाङ्गमन्त्रन्यासः—विष्णुः वि प्रतिष्ठामात्रविषयः

| -1111 -111          |               |
|---------------------|---------------|
| ॐ हृदयाय नमः        | हृदये         |
| ॐ शिरसे स्वाहा      | शिरसि         |
| ॐ शिलाये वषट्       | शिखायाम्      |
| ॐ कवचाय हुँ         | सर्वाङ्गेषु   |
| ॐ नेत्रत्रयाय वीषट् | ने त्रयोः     |
| ॐ अस्त्राय फट्      | कस्योः        |
|                     | हृदये         |
| ॐ नं नमः            | शिरसि         |
| ॐ भगवते             | शिखायाम्      |
| ॐ वासुदेवाय         | कवचे          |
| ॐ नमो भागवते वा     | मु-           |
| देवाय 🕺             | अस्त्रे       |
| ॐ श्रीवत्साय        | स्तनयोः       |
| ॐ कौस्तुभाय         | उरसि          |
| ॐ वनमालाये          | कण्ठे         |
| ॐ ॐ नमः             | ्र पादयोः     |
| ॐ नं नमः            | ्र जान्वोः    |
| ॐ मो नमः            | गुह्य         |
| ॐ भं नमः            | नाभ्याम्      |
| ॐ गं नमः            | हृदये         |
| ॐ वं नमः            | कण्ठे         |
| ॐ तें नमः           | मुखं          |
| ३० वा नमः           | गत्रयाः       |
| ॐ सुं नमः           | भाले          |
|                     | ाक्षा मूर्घिन |
| ॐ वां नमः           | दक्षिणपाश्व   |
|                     |               |

ॐ यं नमः वामपार्श्वे एवमेव तत्तद्देवताया अङ्गमन्त्र-न्यासकल्पना कार्या।

## अथ मन्त्रन्यासः—सर्वदेव साधारणः

ॐ अग्निमीळे पादयो: ॐ इषेत्वोर्जे गुल्फयो: ॐ अग्न आयाहि जङ्गयोः ॐ शन्नोदेवीर जान्वो: ः ऊर्वोः ॐ एका च ॐ स्वस्तिन इन्द्रो जठरे ॐ दीर्घायुस्त ओ हृदये ॐ विश्वतश्रक्ष कण्ठे ॐ त्रातारमिन्द्र वक्त्रे ॐ त्रयम्वकं यजा स्तनयोर्नेत्रयोश्च ॐ मूर्द्धानं दिवों . मर्घिन

#### अथ नारायणमूर्ती द्वादशाक्षर-मन्त्रेण न्यासः

**ी शिर**सि ॐ केशवाय ॐ नं नारायणाय मुखे ॐ मों माधवाय ग्रीवायाम ॐ भं गोविन्दाय कण्ठे ॐ गं विष्णवे े पृष्ठे कुक्षी ॐ वं मधुसूदनाय ॐ तें त्रिविकमाय कटिदेशे जङ्घयोः ॐ वां वामनाय ॐ संश्रीघराय वामगुल्फे ॐ दें हृषीकेशाय दक्षिणगुरफे

ॐ वां पद्मनाभाय वामपादे ॐ यं दामोदराय दक्षिणपादे

#### अथं नारायणमूर्तौ विष्णवधाङ्ग-मन्त्रन्यासः

ॐ हुं हृदयाय हृदये ॐ विष्णवे शिखायाम् ॐ व्रह्मणे शिखायाम् ॐ ध्रुवाय कवचे ॐ चिक्रणे अस्वायफट्

अस्त्रहस्तयोः

ॐ नम:शम्भवाय गायत्रीं दक्षिणनेत्रे ॐ विजयाय सावित्रीं वामनेत्रे ॐ चक्रश्लाय पिङ्गलास्त्रं दिक्षु

# अथ नारायणमूर्तौ पुरुषसूक्तन्यासः ॐ सहस्रशीर्षा० पादयोः

ॐ सहस्रशीर्षा० पादयोः ॐ पुरुष एव जङ्घयोः ॐ एतावानस्य जान्वोः

ॐ त्रिपादूर्वं ऊर्वोः

ॐ ततो विराड वृषणदेशे ॐ तस्माद्यज्ञात्सर्वहुतः सं-कटचोः

ॐ तस्माद्यज्ञात् व्रह्मः नाभौ ॐ तस्मादश्वा हिंद

ॐ तं यज्ञं म् स्तनयोः

ॐ यत्पुरुषम् बाह्वोः ॐ ब्राह्मणोऽस्य मुखे

ॐ चन्द्रमा मनसो चक्षुषोः

ॐ नाभ्या आसी कण्योः

#### 

|          |                | स्मात्तं-यः              | तदापिका               | (-4                             |
|----------|----------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| ॐ यत्    | <b>र हवे</b> ण | भ्रवोः ।                 | ॐ योकारं              | भ्रूमध्ये                       |
| ॐ सप्त   | नास्या         | भ्रुवोः भाले             | ॐ योकारं              | ललाटे                           |
|          | न यज्ञम्       | शिरसि                    | ॐ नःकारं              | पूर्वशिरसि                      |
|          |                |                          | ॐ प्रकारं             | दक्षिणशिरसि                     |
|          | थोत्तरनाराय    |                          | ॐ चोकारं              | पश्चिमशिरसि                     |
| ॐ अन्    | र्यः सम्भृ०    | हृदये                    | ॐ दकारं               | उत्तरशिरिस                      |
|          | हमे त          | शिरसि                    |                       | मूर्धिन                         |
|          |                | शिखाया <u>म</u> ्        | ॐ तकारं               | सर्वत्र                         |
| ॐ यो     | देवेभ्यऽआ      | कवचे                     | ॐ तत्सवितुः           | हृदये                           |
| ॐ रुचं   | वाह्यं         | नेत्रयोः<br>अस्त्राय फट् | ॐ वरेंण्यं            | शिरसि                           |
| ॐ श्रीः  | श्चते          | अस्त्राय फट्             |                       | शिखाया <b>म्</b>                |
|          |                |                          | ॐ भर्गोदेवस्य         |                                 |
| The same | गायत्रीन्यार   | The second second        | ॐ भीमहि               | भवप<br><del>रेक्स</del>         |
| ॐ तक     |                | पादांगुष्ठयोः            | ॐ धियोयोनः            | नत्रथाः                         |
| ॐ त्स    | कारं           | गुल्फयो:                 | ॐ प्रचोदयात्          | कवचे<br>नेत्रयोः<br>अस्त्रे     |
| ॐ विः    | कार <u>ं</u>   | जङ्घयोः                  | अथ देवमूर्ती नि       | वृत्तिन्यासः                    |
| ॐ तुः    | कारं           | जान्वोः                  | ॐ ह्रीं अं निवृत्यै   |                                 |
| ॐ वक     | ारं 💮          | ऊर्वी:                   | ॐ ह्यों आं प्रतिष्ठ   | ायै मुखे                        |
| ॐ रेक    | ारं            | गुह्ये                   | ॐ ह्रीं इं विद्याये   |                                 |
| ॐ जि     |                | वृषणयोः                  | ॐ ह्वीं ईं शान्त्ये   |                                 |
| ॐ यं व   |                | कटिदेशे                  | ॐ ह्रीं उं धुन्धिक    |                                 |
| ३ॐ मंब   |                | नाभी                     | ॐ हीं ऊं दीपिक        |                                 |
| ॐ गों    |                | जठरे                     | ॐ हीं ऋं रेचिक        | เส้                             |
| ॐ देक    |                | स्तनयोः                  | ज्य ला नर रामा        | दक्षिणनासापुटे                  |
| ॐ वक     |                | हृदये                    | ्र ची चा गोडि         |                                 |
| ॐ स्य    |                | कण्ठे                    | ॐ ही ऋंमोि            | वामनासापुटे                     |
| ॐ धी     |                | वदने                     | ॐ हीं लं पराये        |                                 |
| ॐ मव     |                | तालुदेश                  | ॐ ह्रीं लृं सूक्ष्मार |                                 |
| _        |                | नासिकायाम्               | क ला पू पुडना         | न जानगारा                       |
| ॐ हिं    |                |                          | ॐ ह्रीं एं सूक्ष्मामृ | ताय<br>अर्घ्वदन्तपं <b>क्ती</b> |
| ॐ घी     | कार            | चक्षुषोः                 |                       | O-44.(14(D)                     |

ॐ ह्वीं ऐं ज्ञानामृतायें अधोदन्तपंक्तौ 🕉 हीं ओं सावित्रये उद्धर्वोद्धे ॐ हीं औं व्यापिन्ये अघरोष्ठे ॐ हीं अंशुरूपायै जिह्नायाम् ॐ ह्रीं अः अनन्तायै कण्ठे ॐ हीं कं सृष्टचं दक्षवाहुमूले ॐ हीं खंऋष्ये दक्षक्रारे ॐ ह्रीं गं स्मृत्यै दक्षमणिबन्धे ॐ हीं घं मेघायै दक्षकरांगुलिम्ले ॐ ह्रो ङं कान्त्यै दशांगुल्यग्रेषु ॐ हीं चं लक्ष्म्यै वामबाहुमूले ॐ हीं छं द्यत्ये वामकूपरे ॐ हीं जं स्थिराये वाममणिबन्धे बामांगुलिम्ले ॐ ह्रीं झं स्थित्यै ॐ ह्वीं त्रं सिद्धचं वामांगुल्यग्रेषु ॐ ह्वीं टंजरायें दक्षपादमुले ॐ हीं ठं पालिन्ये दक्षजानुनि ॐ स्त्रीं डं शान्त्ये दक्षगुल्फे ॐ ह्रीं ढं ऐश्वयें दक्षपादांगुलिपु ॐ ह्वीं णं रत्यै वामपादांगुल्यग्रेषु ॐ ह्रीं तं कामिन्यै वामपादम्ले

ॐ हीं थं रदायें वामजानुनि ॐ हीं दं ह्वादिन्यें वामगुल्फे ॐ हीं घं प्रीत्यें

वामपादांगुलिम्ले 🕉 ह्रीं नं दीर्घायै वामपादांगुल्यग्रेषु ॐ ह्रीं पं तीक्ष्णाये दक्षिणकुक्षौ ॐ ह्वीं फं सुप्तये वामकुक्षौ ॐ ह्रीं बं अभयायै पृष्ठे ॐ ह्वीं भं निद्राये नामौ ॐ ह्रीं मं मात्रे उदरे हृदि ॐ ह्री यं शुद्धायें ॐ हीं रं कोधिन्ये कण्ठे ॐ ह्रीं लं कृपाये ककुदि ॐ ह्वीं वं उल्काये स्कन्धयोः ॐ ह्वीं शं मृत्यवे दक्षिणकरे ॐ ह्रीं षं पीताये वामकरे ॐ ह्री सं अरुणायै दक्षिणपादे ॐ हीं हं अरुणायं वामयादे मूर्द्धादि-ॐ ह्वीं त्रं असितायै पादान्तम् ॐ हों ज्ञं सर्वसिद्धिगौर्ये पादादि-मुधन्तम्

## अथ देवीमूर्ती विशन्यादिन्यासः

ॐ अं आं इं ईं उं ऊं ऋं ऋं लृं लृं एं ऐं ओं औं अं अः क्लृं विश-नीवाग्देवताये नमः ब्रह्मरन्ध्रे । ॐ कं खं गं घं ङं क्लीं ह्रीकामेश्वरी-वाग्देवताये नमः ललाटे । ॐ चं छं जं झं ग्रं क्लीं मोदिनीवाग्देवताये नमः भ्रूमघ्ये । ॐ टं ठं डं ढं णं ब्ल्यूं विमलावाग्देवताये नमः कण्ठे । ॐ पं फं बं भं मं हस्त्वयूं जियनीवाग्देवतायै नमः नाभौ। ॐ यं रं लं वं हस्त्यूं—सर्वेश्वरीवाग्देवतायै आधारे। ॐ शं षं सं हं क्षं क्ष्मीं— कौलिनीवाग्देवतायै सर्वाङ्गे। ॐ मं जीवात्मने नमः। ॐ मं प्राणात्मने नमः। देवशारीरे व्यापकं कुर्यात्। ॐ वं बुद्धचात्मने०। ॐ फं अहङ्कारात्मने०।

| 3%  | पं मन आत्मने नमः       | हृदि       | ॐ झं पाण्यात्मने                   | पाण्योः  |
|-----|------------------------|------------|------------------------------------|----------|
|     | नं शब्दतन्मात्रात्मने  | शिरसि      | ॐ जं पदात्मने                      | पादयोः   |
| દ્ધ | धं स्पर्शतनमात्रात्मने | मुखे       | ॐ छं पाय्वात्मने                   | पायौ     |
|     | दं रूपतन्मात्रात्मने   | हृदये      | ॐ चं उपस्थात्मने                   | उपस्थे   |
| 35  | थं रसतन्मात्रात्मने    | हस्तयोः    | ॐ ङं पृथिव्यात्मने                 | पादयोः   |
| ર્જ | तं गन्धतन्मात्रात्मने  | पादयोः     | ॐ घं अबात्मने                      | वस्ती    |
| 3%  | णं श्रोत्रात्मने       | श्रोत्रयोः | ॐ गं तेज आत्मने                    | हृदि     |
|     | ढं त्वगात्मने          | त्वचि      | ॐ खं प्राणात्मने                   | न्राणे   |
| ૐ   | डं चक्षुरात्मने        | नेत्रयोः   | ॐ कं आकाशात्मने                    | शिरसि    |
| 3%  | ठं जिह्वात्मने जि      | ह्वायाम्   | ॐ पं सूर्यात्मने हृत्युण्डन        |          |
| હ્ય | टं घाणात्मने           | घाणे       | 3% सं सोमात्मने हृत्पुण्ड <b>र</b> | रीकमञ्ये |
| že  | त्रं वागात्मने         | वाचि       | ॐ वं वह्नचात्मने हृत्पुंडर         | रीकमध्ये |
|     |                        |            |                                    |          |

स यथा स्वहृत्पद्मात् ऐश्वयंतेजःपुञ्जंवामनाडचा निः सायं, ब्रह्मरन्ध्रेण प्रतिमाया बुद्धिकर्मेन्द्रियाणि मनः सहितानि यथास्थानं हृत्पद्मे पुरुषं न्यसेत्।

ततः अर्चाबीजं स्वाभिमतं मूत्तौं स्वमन्त्रेण संयोज्य अथवा देवतानाम्नः आद्यमक्षरं सानुस्वारं चतुर्थ्यन्तं तत्तद्देवता- नाम्ना संयोजयेत्, तद्यथा--

ॐ शिं शिवात्मने—ॐ विं विष्णवात्मने नमः। ॐ रां रामात्मने नमः इत्येवं देवं भावियत्वा। ॐ यं सर्वात्मने—=इति सार्वसाक्षणं भावियत्वा ॐ मं सर्वात्मने—इति देवं सर्वतोमुखं नमः भावियत्वा ॐ वः अनुग्राहकात्मने—इत्यनुग्राहकं भावियत्वा ॐ सर्वभूतात्मने— इति सर्वभूतकारणं भावियत्वा ॐ लं सर्वसंहारात्मने—इति सर्वसंहारा-त्मकं भावियत्वा ॐ क्षं कोषात्मने—इति सर्वक्षयकारकं ध्यात्वा तत्वत्रयं न्यसेत्। ॐ आत्मतत्वाय। ॐ आत्मतत्वाधिपतये ब्रह्मणि। ॐ विद्यातत्वाय। ॐ विद्यातत्वाधिपतये विष्णवे हृदये। ॐ शिव-तत्वाय। ॐ शिवतत्वाधिपतये घद्राय-शिरसि।

#### अथ शिवस्य ब्रह्मन्यासः

| ॐ ईशा    | नाय   | अंगुष्ठयोः    | ॐ तत्पुरुषाय   | कवचे क      |
|----------|-------|---------------|----------------|-------------|
| ॐ तत्पुः | रुषाय | तर्जन्योः     | ॐ ईशानाय       | अस्त्रे     |
| ॐ अघो    |       | मध्यमयोः      | ॐ हृदयाय       | कनिष्ठिकयोः |
| ॐ वाम    |       | अनामिकयोः     | ॐ शिरसे स्वाहा | अनामिकयोः   |
| ॐ सद्यो  |       | कनिष्ठिकयोः   | ॐ शिखाये वषट्  | मध्यमयो:-   |
| ॐ सद्यो  |       | हृदि<br>शिरसि | ॐ कवचाय हुम्   | तर्जन्योः   |
| ॐ अघो    |       | शिखांयाम्     | ॐ अस्त्राय फट् | अंगुष्ठयोः  |

एवं विन्यस्य, परेणतेजसा संयोज्य, कवचेनावपुण्ठच, सवं-कर्मसु नियोजयेत्। सर्वत्राचमनम्। इत्थं देवस्य करन्यासं ऋत्वा 'लिङ्गमुद्रां' बध्वा ॐ ईशानः सर्वविद्यानां० सदा शिबोम् इति मन्त्रेण ईशान नाम्नीं मुर्ष्टि बध्नीयात्।

#### अथ शिवाय कलान्यासः

ॐ ईशानः सर्वं ईशानं मूर्ष्टिन ( अङ्गुल्यग्रैः रुद्रमुद्रया न्यासः कार्यः ) ॐ तत्पुरुषाय वि० तत्पुरुषं मुखे तर्जन्यङ्गुष्ठयोगेन न्यसः । ॐ अघोरेम्योऽथ० अघोरं हृदि मध्यमाङ्गुष्ठवोगेन न्यासः । ॐ वामदेवाय वामदेवं गुद्धो अङ्गुष्ठानामिकायोगेन न्यासः । ॐ सद्योजातं प्रपद्यामि पादादारम्य मस्तकान्तं कनिष्ठाङ्गुष्ठ-योगेन न्यासः । ॐ ईशानः सर्वविद्यानां नमः देवस्य उपरितन मूष्टिन ईशानीमुद्राकार्या । ॐ ईश्वरः सर्वभूतानां नमः अभयदां मुद्रा देवस्य पूर्वमूष्टिन । ॐ ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोधिपतिर्ब्रह्मा० इष्टदां कलां

HAND SELECTION OF

देवस्य दक्षिणमूर्वित । ॐ शिवो मे अस्तु० इति मरीचीं कलां देवस्य उत्तरमूर्वित । ॐ सदाशिवोऽम् इति ज्वालिनीं कलां पश्चिममूर्वित ।

#### अथ शिवस्य तत्पुरुषकलान्यासः

ॐ तत्पुरुषाय विद्महे-शान्ति पूर्ववक्त्रे न्यसामि ।

ॐ महादेवायधीमहि—विद्यां दक्षिणवक्त्रे

ॐ तन्नो रुद्र:--प्रतिष्ठां उत्तरवक्त्र

ॐ प्रचोदयात्--धृति पश्चिमवक्त्रे

# **शिवस्याघोरकलान्यासः**

ॐ अघोरेम्यो--तमां हृदये न्यसामि।

ॐ थघोरेम्यो--जरां उरिस ,

ॐ घोरेम्यो--सत्यां स्कन्धयोः

ॐ घोरतरेम्यो--निद्रां नाभौ

ॐ सर्वेम्यो-सर्वव्याघि कुक्षौ

ॐ सर्वसर्वेम्थो--मृत्युं पृष्ठे

ॐ नमस्ते अस्तु--क्षुघां वक्षसि ,

ॐ रुद्ररूपेम्यो--तृषां उरसि ,

#### वामदेवकलान्यासः

ॐ वामदेयाय—जरां गुद्धों न्यसामि।
ॐ ज्येष्ठाय—रक्षां लिङ्गे
ॐ श्रेष्ठाय—रित दक्षिणोरों
ॐ हद्राय—पालिनीं वामोरों
ॐ कालाय—कलां दक्षिणजानों
ॐ कलविकरणाय—सञ्जीवनीं वामजानों
ॐ वलविकरणाय—धात्रीं दक्षिणजङ्खायां
ॐ वलाय—वृद्धि वामजङ्खायां
ॐ वलाय—वृद्धि वामजङ्खायां

ॐ प्रमथनाय—-िक्रयां वामिस्फिचि न्यसामि । ॐ सर्वभूतदमनाय—-भ्रामणों कटचां ,, ॐ मनो—-शोषिणीं दक्षिणपार्श्वे ,, ॐ उन्मनाय—-ज्वरां वामपार्श्वे ,,

#### सद्योजातकलान्यासः

ॐ सद्योजातं प्रपद्यामि-सिद्धि दक्षिणपादे ,, ॐ सद्योजातायवे नमो-ऋद्धि वामपादे ,, ॐ भवे-दिति-दक्षिणपाणौ ,, ॐ भवे-लक्ष्मों-वामपाणौ ,, ॐ नातिभवे-मेधां-नासायाम् ,, ॐ भवस्व माम्-कान्ति शिरसि ,, ॐ भव-स्वधां दक्षिणवाहौ ,,

इत्थं न्यासकरणेन विद्या देवं हंसं भावियत्वा "हंसः हंसः" इति मन्त्रेण हृदयादिन्यासान् कुर्यात् । तद्यथा—ॐ हं सं हृदयाय नमः । ॐ हं सीं शिरसे स्वाहा । ॐ हं सूं शिखाये वषट् । ॐ हं सें कवचाय हुम् । ॐ हं सीं अस्त्राय फट् ।

नृसिहमूतौं तु—-"ॐ नृसिह उग्ररूप ज्वल ज्वल प्रज्वल स्वाहा" इति मन्त्रेण षडावृत्तेन षडङ्गन्यासाः कार्याः । न्यासानन्तरं नृसिहाय विलर्देयः, इति विशेषः । उक्तं हि——

नारसिंही यदास्थाप्या अधिवास्य निशागमे। कृत्रिमं वाऽथसाक्षाद्वा पशुं दत्त्वा बर्लि हरेत्।।

#### इति न्यासाः

एवं न्यासिविधि कृत्वा निद्राकलशे निद्रामावाहयेत् । तद्यथा—परमेष्ठिनं नमस्कृत्य निद्रामावाहयाम्यहम् ।
मोहिनीं सर्वभूतानां मनोविभ्रमकारिणीम् ॥

विरूपाक्षे शिवे कान्ते आगच्छ त्वं तु मोहिनि । वास्देवहिते कृष्णे कृष्णाम्बरविभाषिते ॥ आगच्छ सहसाऽजस्रसुप्तं संसारमोहिनि। सुषुप्स्व संहरे देवि कुमार्येकान्तमानसे ॥ श्रमनिश्वासवाह्यं च आगच्छ भुवनेश्वरि। तमः सत्वरजोपेते आगच्छ त्वरचारिणि॥ मनोबुद्धिरहङ्कारसंहारस्त्वं सरस्वति। शब्दस्पर्शञ्च रूपं च रसो गन्धश्च पञ्चमा।। आगच्छ गृह्य संक्षिप्य मोहपाशनिवन्धिन । भवस्योत्पत्तिहेतुस्त्वं यावदाभूतसंप्लवम् ॥ भवः कल्पान्तसन्ध्यायां वससे त्वं चराचरे। भोगिशय्यां प्रसुप्तस्य वासुदेवस्य शासने ॥ त्वं प्रतिष्ठऽसि वै देवि मुनियोनिसमुत्थिते। पितृदेवमनुष्याणां सयक्षोरगरक्षसाम्।। पशुपक्षिमृगाणां च योगमायाविविधिति । वससे सर्वसत्वेषु मातेव दितकारिणी।। एहि सावित्रि मूर्ति त्वं चक्षुम्यां स्थानगोचरे। विश नासापुटे देवि कण्ठे चोत्कंण्ठिता विश ।। प्रतिभावय मां सर्वं मातृवहेवि सुन्दरि। इदमध्यं मयादत्तं पूजेयं प्रतिगृह्यताम् ॥

एवं निद्रामाबाह्य "ॐ उपप्रागात्परमंयदिति" मन्त्रेण निद्राकलशे निद्रां सम्पूज्य लोकपालमातृक्षेत्रपालादिम्यो प्विलं दत्त्वा स्थाप्यमाणं देवं शय्यातः प्राच्यां सर्वतोभद्रमण्डले पूजयेत्।

all (FIRLE L of 1977)

१. प्रतिष्ढामयूखः--पृ-२०

# अथ मूर्तीशाः

१. ॐ पृथिवीमूर्त्तये नमः पृथिवीमूर्त्यधिपतये शर्वाय नमः । २. ॐ अग्निमूर्त्तये अग्निमूर्त्यधिपतये पशुपतथे । ३. ॐ यजमान-मूर्त्तये यजमानमूर्त्ये धिपतये उग्राय । ४. अर्कमूर्त्तये अर्कमूर्त्ये धिपतये उग्राय । ४. अर्कमूर्त्तये अर्कमूर्त्ये धिपतये रुद्राय । ५. ॐ जलमूर्त्तये जलमूर्त्यं धिपतये भवाय । ६. ॐ वायुमूर्त्तये वायुमूर्त्यं धिपतये ईशानाय । ७. ॐ सोममूर्त्ये सोममूर्त्यं धिपये महादेवाय । ६. ॐ खमूर्त्तये खमूर्त्यं धिपतये भीमाय नमः—इत्यष्टीं मूर्त्तीस्तदिधपाँ प्रवाये पुजयेत् ।

## विष्णु प्रतिष्ठायाम्

द्वादशारे चक्रे मध्येऽब्टदले पद्मे ''ॐ विब्णवे नमः" इति मूल-मन्त्रेण विष्णुं निवेश्य पूजयेत् । तद्यथा—

ॐ हुं हृदयाय नमः, इति किणकायां हृदयं पूजयेत्। पूर्वपत्रे— ॐ विष्णवे नमः, इति शिरः पूजयेत्। दक्षिणे—ॐ ब्रह्मण्याय नमः, शिखांपूजः। पश्चिमे—ॐ ध्रुवायः कचचं पूजः। उत्तरे ॐ चिक्रणेः, फट् अस्त्रं पूजः। आग्नेयदले—ॐ शम्भवायः गायत्रीं पूजः। ईशानदले—ॐ विजयायः सावित्रीं पूजः। नैऋत्यदले—ॐ ज्योति-रूपायः सरस्वतीं पूजः। वायव्यदले—ॐ चिक्रस्पायः पिङ्गलास्त्रं पूजः। इति गर्भावरणम्।

ततः पूर्वादिक्रमेण—१. ॐ केशवाय नमः। २. ॐ नाराय-णाय०। ३. ॐ माधवाय०। ४. ॐ गोविन्दाय०। ५. विष्णवे०। ६. ॐ मधुसूदनाय०। ७. ॐ त्रिविक्रमाय०। द. ॐ वामनाय०। १. औधराय०। १०. ॐ—हृषोकेशाय०। ११. ॐ पद्मनाभाय०। १२. ॐ दामोदराय नमः—इति द्वादशमूर्तीः पूजयेत्। इति द्वितीया-वरणम्।

पुनः पूर्वादिक्रमेण—१. ॐ खड्गाय०। २. गदायै०। ३. ॐ चक्राय०। ४. ॐ शङ्खाय०। ५. ॐ पद्माय०। ६. ॐ हलाय०। ७. ॐ मुसलाय०। ८. शाङ्काय०।

वैष्णवे पञ्चैव मूर्तीशाः । तद्यथा--

पूर्वे—१. ॐ पृथिवोमूर्त्तये नमः, पृथिवोम्र्त्यं घिपतये वासुदेवाय नमः। २. दक्षिणे—ॐ जलमूर्त्तये नमः जलमूर्त्यं घिपतये० सङ्कर्षणाय०। ३. पश्चिमे——ॐ ।अन्तिमूर्त्तये० अग्तिम्र्त्यं घिपतये प्रद्युम्नाय०। ४. उत्तरे—ॐ वायुमूर्त्तये० वायुमूर्त्यं घिपतये अनिरुद्धाय०। ५. मध्ये—— ॐ खमूर्त्तये० खमूर्त्यं घिपतये नारायणाय०।

इन्द्रादयो दिक्पालास्तु सर्वत्र पूजनीयाः । ततः शान्तिक पौष्टिक होमः ।

#### शान्तिकमन्त्राः-

ॐ शन्नो व्यातः । ॐ शं नऽइन्द्राग्नो । ॐ शन्नोदेवीरिभ । । पौष्टिकमन्त्राः

ॐ शिवोनामासि० । ॐ त्र्यम्बकं खजामहे० ।

# पञ्चकुण्डीपक्षेहोमकमः

- १. पूर्वकुण्डे-ॐ अग्निमीले पुरोहितम्०।
- २. दक्षिणकुण्डे- अइषेत्वोर्ज्जेत्वा ।
- ३. पश्चिमकुण्डे-ॐ अग्नऽआयाहि०।
- ४. उत्तरकुण्डे-ॐ शन्नोदेवी०।

## नवकु जीपक्षे हो मक्रमः

- १. पूर्वकुण्डे-ॐअग्निमीले०।
- २. आग्नेयकुण्डे-ॐ वौषट्।
- ३. दक्षिणकुण्डे-ॐ इषेत्त्वोर्जेत्त्वा०।
- ४. नैऋत्यक्णडै-दशप्रणवयुक्तया गायत्र्या ।
- पश्चिकुण्डे—ॐ अग्नऽआयाहि०।
- ६. वायव्यकुण्डे -ॐ जातवेदसे सुनवाम ।।
- ७. उत्तरकुण्डे-ॐ शन्नोदेवी०।
- द. ईशानकुण्डे-ॐ नमो ब्रह्मणे० ।

सर्वेत्र कुण्डानां पूर्वेदिशि स्थापितशान्तिकलशेषु होमशेषत्यागः कर्तं व्यः।

तेम्यस्तिलेराज्येन वाऽण्टाण्टसंख्यया जुहुयात् ।
तद्यथा-पूर्वंकुण्डे-१. पृथिवीमूर्तः-ॐ स्योना पृथिवी॰ स्वाहा ।
२. तन्मूर्त्तिपस्य ( शवंस्य ) ॐ अघोरम्योऽथ॰ स्वाहा ।
३. इन्द्राय-ॐ सयोषाऽइन्द्र० स्वाहा ।
अग्निकुण्डे-१ ॐ अग्निन्दूतम्० स्वाहा ।
( मूर्त्तिपस्य पशुपतेः ) २. ॐ तेजः पशूनाछंहवि॰ स्वाहा ।
( अग्नेः ) ॐ अग्निऽझायाहि० स्वाहा ।
दक्षिणकुण्डे-( यजमानमूर्त्तेः ) १. ॐ यऽइन्द्र० स्वाहा ।
( मूर्त्तिपतेः उग्रस्य ) २. ॐ पुनस्त्वादित्या॰ स्वाहा ।
( यमस्य ) ३. ॐ यमाय त्वा॰ स्वाहा ।
नैऋत्यकुण्डे-( अर्कमूर्त्तेःः ) १. उदुत्यम्० स्वाहा ।
( तन्मूर्त्तिपतेः रुद्रस्य) २. ॐ असौ यस्ताम्रो॰ स्वाहा ।
निऋतेः ) ३. ॐ असुन्वन्तमयज॰ स्वाहा ।

पश्चिमकुण्डे-(जलमूर्तः) १. ॐ आपो हि० स्वाहा। (तन्मूर्ति पर्तर्भवस्य) २. ॐ उग्रल्लोहितेन० स्वाहा। (वरुणस्य) ३. ॐ इमम्मे वरुण० स्वाहा:

वायुकुण्डें-( वायुमूर्त्तः ) १. ॐ आनोनियुद्भिः स्वाहा (तन्मूर्ति-पतेरीशानस्य) २. ॐ तमीशानम्० स्वाहा। (बायोः) ३. ॐ ब्वायो खेते० स्वाहा।

उत्तरकुण्डे-(सोममूर्त्तः) १. ॐ व्वयध् सोम० स्वाहा । (तन्मूर्त्त-पतेर्महादेवस्य ) २. ॐ सोमो राजा० स्वाहा । (कुबेरस्य ) ३. ॐ आप्यायस्व समेतु• स्वाहा ।

ईशानकुण्डे-( खमूर्तेः ) १. ॐ तमीशानम् ० स्वाहा । (तन्मूर्ति-पतेर्भीमस्य ) २. ॐ भृगोन भीमः ० स्वाहा (ईशानस्य ) ३. ॐ अभित्त्वाशूर० स्वाहा । एवं मूर्ति मूर्तिप लोकपालेभ्यः समित्ति- लाज्यद्रव्यैयंथाशक्ति जुहुयात्। ततो महान्याहृतिहोमः। ततः स्थाप्यदेवतालिङ्गकेन मन्त्रेण अष्टोत्तरशतं हुत्वा पूर्णाहुति कुर्यादिति।

ततः कूर्मशिला ब्रह्मशिला पिण्डिका वाहनादि परिचारकदेवात् वैदिकैनीममन्त्रैवी सम्पूज्य मुख्यप्रतिमाया वामपार्श्वेऽधिवासयेत्। तानि च मधुघृतेनाम्यज्य प्रक्षाल्य सम्पूज्य वस्त्रेणाच्छाद्य प्रतिमायाः पिण्डिकायां स्वमन्त्रन्यासं कुर्यात्।

तद्यथा—विष्णुप्रतिष्ठायाम् -ॐ घं ढं पंभं फं लक्ष्म्ये नमः, एतानि पश्चाक्षराणि हृच्छिरः शिखाकवचनेत्रसंज्ञकानि । एवं पिण्डि-कायां पश्चाङ्गानि न्यस्य तत्त्वत्रयमूर्तिमूर्तिपांश्च पूर्ववद्विन्यसेत् ।

#### अधिवासनम्

ॐ ह्रीं श्रीं ह्रां क्षः परब्रह्मणे सर्वाधाराय नमः । ॐ ह्रीं श्रीं ह्रां दिव्यतेजोधारिण्ये सुभगाये नमः, इतिमन्त्राम्यामधिवापयेत् । इत्यधिवासनम् ।

प्रासादो नूतनश्वेत्तमप्यधिवासयेत् । तत्रायं कमः-प्रासादाग्रेऽक्षते-रेकाशीतिपदं मण्डलं कुर्यात् । तद्यथा-नवकोष्ठान् कृत्वा प्रतिकोष्ठं नवनवकलशान् जलपूर्णान् सप्तधान्यपुञ्जोपरि स्थापयेत् ।

मध्यकोष्ठनवकस्य मध्यकलशे शमी, उदुम्बर, अश्वत्य, चम्पक, अश्वोक, पलाश, प्लक्ष, न्यग्रोघ, कदम्ब, आग्र, बिल्व, अर्जुन, इति पल्लवद्वादशकं प्रक्षिपेत्।

## पूर्विदिशिकोष्ठनवकस्य मध्यकलशे

पद्मक, गोरोचन, द्वाङ्कुर, दर्भपिञ्जुल, श्वेतपीत-सर्थप, सित-रक्तचन्दन, जातीसुमन, नद्यावत्तं, इति पदार्थदशकं प्रक्षिपेत्।

#### आग्नेय कोष्ठनवक मध्यकलशे

यव, त्रीहि, तिल, सुवर्ण, रजत, गङ्गामृत्तिका, गोमय इति पदार्थ-सप्तकं प्रक्षिपेत् ।

#### दक्षिणे कोष्ठनवकमध्यकलशे

सहदेवी, विष्णुकान्ता, भृङ्गराज, महौषधी, शमी, शतावरी, गुड्ची, श्यामाकम्-इति पदार्थाष्टकं प्रक्षिपेत्।

नैऋत्थे नवकमध्यकलशे

कदली, पूगफल, नारिकेल, बिल्व, नारिंग, मातुर्लिगा (वोज पूरकः) वदर, आमलकमिति फलाष्टकं प्रक्षिपेत्।

पश्चिमे नवकमध्यकलशे

मन्त्रसाधितं पञ्चगव्यं प्रक्षिपेत् ।

वायव्ये-नवकमध्यक्लशे

शमी, उदुम्बर, अश्वत्य, न्यग्रोध, पलाश, एतत् वृक्षपञ्चकस्य त्वचः कषायं प्रक्षिपेत् ।

उत्तरे-कोप्ठनवकमध्यकलशे

शङ्खपुष्पी, सहदेवी, बला (बलिआर) शतावरी, धृतकुमारी (घिकुवाँर) गुड्ची, वच, व्याघ्री (भटकटैया) इति मूलाष्टकं क्षिपेत्।

#### ईशाने-नवकमध्यकलशे

वल्मीकादिसप्तमृत्तिकाः प्रक्षिपेत्।

शेषान् कलशान् गन्धोदकेन प्रपूर्व सर्वान् माङ्गलिकसूत्रेण नवनवकं पृथक्-पृथक् वेष्टयेत् । ततः "ॐ हिरण्यवर्णा हरिणीम०" इति मन्त्रेण मध्यकलशान् अभिमन्त्र्य पञ्चगन्येन प्रासादं अन्तवंहिः, ऊर्ध्वमध्य संप्रोक्ष्य "ॐ मूर्द्धानिन्दवः०" इत्यादिना मन्त्रेण सप्त-मृत्तिकया विलिप्य प्रासादं स्नापयेत् ।

तद्यथा--ईशानमध्यकलशेन-१. ॐ समुह्राद्विम्भः०। वायव्यमध्यकलशेन-२. यज्ञा यज्ञावो०। पश्चिममध्यकलशेन-३. ॐ पयः पृथिव्याम्०। नैऋत्यमध्यकलशेन-४. ॐ वाः फलिनीः। उत्तरमध्यकलशेन-५. ॐ हृदृ सः शुचिषत्०।

पूर्वमध्यकलशेन—६ ॐ व्विष्णोरशटमसि०।
आग्नेयमध्यकलशेन—७. ॐ व्वयर्ठ. सोम०।
दक्षणमध्यकलशेन—८. ॐ व्विश्वतश्चक्षुष्ठत०।
मध्यकलशेन—६. ॐ नमोऽस्तुसर्पेम्यो०।

ततो गन्धपूरिताष्टकलशैः पूर्वीदिकमेण सशिवरं प्रासादं स्नापयेत् ॐ इदमापः प्रवहता । आपोमा तस्मादेनसः । एभिमेन्त्रैः प्रासादं संस्नाप्य सूत्रेणावेष्ट्च देवक्षं प्रासादं चिन्तियित्वा ध्वजपता-कादिभिः शोभियत्वा गन्धादिना सम्पूज्य प्रासादं अधिवासयेत्। तद्यथा—

ॐ ह्रीं सर्वदेवमयाचिन्त्य सर्वरत्नोज्वलाकृते। यावच्चन्द्रश्च सूर्यश्च तावदत्र स्थिरो भव॥

ततो रक्षोघ्नसूक्तेन श्वेतसर्षेपान् विकीर्य वास्तुं संपूज्य प्रासाद-पादेषु न्यासं कुर्यात् ( प्रासादं स्पृष्द्वा ।

ॐ ह्रां पृथिवीतत्त्वायनमः, पृथिवीतत्त्वाधिपतये कूर्मायनमः। ॐ ह्रां अप्तत्त्वाय नमः, अप्तत्त्वाधिपतये जलेशाय नमः। ॐ ह्रां तेजस्तत्त्वाय नमः, तेजस्तत्त्वाधिपतये त्विषां निधिपतये नमः। ॐ ह्रां वायुतत्त्वाय नमः, वायुतत्त्वाधिपतये मातरिश्वने नमः। ॐ ह्रां आकाशतत्त्वाय नमः, आकाशतत्त्वाधिपतये सूक्ष्माय नमः।

प्रासाद जङ्घयो:—ॐ ह्रां रूपतन्मात्राय नमः, रूपतन्मात्राधि-प्रतये भानुमते नमः। ॐ ह्रां रसतन्मात्राय नमः, रसतन्मात्राधिपतये जलदाय नमः। ॐ ह्रां गन्धतन्मात्राय नमः, गन्धतन्मात्राधिपतये गन्धर्वाय नमः। ॐ ह्रां स्पर्शतन्मात्राय नमः, स्पर्श-तन्मात्राधिपतये वलतत्त्वाय नमः। ॐ ह्रां शब्द तन्मात्राय नमः, शब्द तन्मात्राधिपतये सूक्ष्मनादाय नमः।

प्रासादकटिप्रदेशे—ॐ ह्रां वाक्तत्त्वाय नमः, वाक्तत्त्वाधिपतये दुन्दुभये नमः। ॐ ह्रां पाणितत्त्वाय नमः, पाणितत्त्वाधिपतये समादानाय नमः। ॐ ह्रां पादतत्त्वाय नमः, पादतत्त्वाधिपतये सङ्क्रमाय नमः। ॐ ह्रां पायुतत्त्वाय नमः, पायुतत्त्वाधिपतये विसर्गाय नमः । ॐ उपस्थतत्त्वाय नमः, उपसस्थतत्त्वाधिपतये आनन्दाय नमः ।

प्रासादनाभौ—ॐ ह्रां श्रोत्रतत्त्वाय नमः, श्रोत्रतत्त्वाधिपतये व्योमाय नमः । ॐ ह्रां त्वक्तत्त्वाय नमः, त्वक्तत्त्वाधिपतये सर्वाङ्गाय नमः । ॐह्रां चक्षुस्तत्वाय नमः, चक्षुस्तत्त्वाधिपतये आकाशाय नमः । ॐ ह्रां रसनातत्त्वाय नमः, रसनातत्त्वाधिपतये महावक्राय नमः । ॐ ह्रां घ्राणतत्त्वाय नमः, घ्राणतत्त्वाधिपतये विलुण्ठाय नमः ।

प्रासादक के हां मनस्तत्त्वाय नमः, मनस्तत्त्वाधिपतये सङ्कल्पाय नमः। ॐ हां बुद्धितत्त्राय नमः, बुद्धितत्त्वाधिपतये बुद्धये नमः। ॐ हां अहङ्कारतत्त्वाय नमः, अहङ्कारतत्त्वाधिपतये अहंकृतये नमः। ॐ हां चित्ततत्त्वाय नमः, चित्ततत्त्वाधिपतये मनसे नमः।

प्रासादद्वारमध्ये—ॐ ह्नां प्रकृतितत्त्वाय नमः, प्रकृतितत्त्वाधिपतये पितामहाय नमः।

प्रासादमध्ये—ॐ ह्रां हृदये पुरुषतत्त्वाय नमः, पुरुषतत्त्वाधिपतये विष्णवे नमः।

प्रासादवक्त्रे-ॐ ह्रां कलातत्त्वाय नमः, कलातत्त्वाधिपत्तये कतुष्वजाय नमः। ॐ ह्रां विद्यातत्त्वाय नमः, विद्यातत्त्वाधिपतये विष्णवे नमः।

प्रासादकलशे-ॐ ह्रां सदाशिवतत्त्वाय नमः, सदाशिवतत्त्वाधि-पतये अजेशाय नमः।

प्रासादकलशोपरि सम्पूजयेत्-ॐ हां चक्रायुष्टचिह्नेम्यो नमः। ॐ हां सं सत्त्वाय नमः। ॐ रं रजसे नमः। ॐ तं तमसे नमः। ॐ मं विह्नमण्डलाय नमः। ॐ सोममण्डलाय नमः। ॐ अर्कमण्डलाय नमः। ततोन्यासमन्त्रैः तत्त्वहोमं कुर्यात्।

#### अथ प्रासादशिखरप्रतिष्ठा

गुरुर्मुख्यमण्डपोत्तरतः स्नानमण्डपे स्वस्तिकं लिखित्वा तदुपरि शिखरकलशं संस्थाप्य पश्चिभलौकिककलशैः संस्नाप्य "ॐ मनो-जूतिर्जुषताम् ०" इत्यादिना मन्त्रेण प्रतिष्ठाप्य तैलेन विलिप्य संस्नाप्य गन्धपुष्पादिभिरम्यच्यं सूत्रेणावेष्ट्य तस्य पुरतः पुण्याहवाचनं कारयेत्। ततः "धृतं धृतपावानः" इति मन्त्रेण शिखरकलशं
धृतेनाम्यज्य "ॐ द्रपदादिव" इति मन्त्रेण यव-मसूर-हरिद्रापिष्टेनोद्वर्यं कवोष्णोदकेन प्रक्षाल्य 'ॐ मूर्द्धानिन्दवः ° इति मन्त्रेण
वल्मीकमृदा उपलिप्य गन्धोदकेन संस्नाप्य स्नानवेदिचतुष्कोणस्थितंश्चतुभः कलशेः स्नापयेत्। तद्यथा—ॐ मानस्तोके । इति
प्रथमेन। ॐ व्विष्णोरराटमिस ॰ इति द्वितीयेन। ॐ व्वयठं सोम ॰
इति तृतीयेन। ॐ व्विश्वतश्चक्षुः ० इति चतुर्थेन। ॐ पयः पृथिव्याम् ०
इति शुद्धोदकेन संस्नाप्य ॐ नमो भगवते वासुदेवाय—इदि गन्धादिभिः सम्पूज्य वस्त्रेणाच्छाद्य ॐ स्वस्तिनऽइन्द्रो ० इति मन्त्रेणोस्थाय
मण्डपदेवालयप्रादक्षिण्येनानोय पश्चिमद्वारेण प्रविष्य देवपाश्चें संस्थाप्य
संपूज्य ॐ व्विश्वतश्चक्षः ० इति मन्त्रेण तस्य षडङ्गानि न्यसेत्।

ततः घृत-दिध-क्षीर-मधुद्रव्यैः पृथक्-पृथक् ॐ त्र्यम्बकं खजामहे०' इति मन्त्रेण अष्टोत्तरशतं हुत्वा शान्तिकलशे संस्रवं निक्षिपेत्। तेनोदफेन कलशस्यावयवान् स्पृशेत्। ततस्तं सम्पूज्योत्त्याय ॐ आजिझकलशम्० इति मन्त्रेण शिखरोपरि प्रतिष्ठाप्य तस्मिन् कलशे यथादेवं स्वर्णमयं तास्रमयं वा त्रिशूलचक्रादिकं स्थापनीयम्।

ततः कत्ती प्रासादाभिमुखो भूत्वा देवरूपं प्रासादं घ्यायेत्। तथाह्न--

पादौ पादशिलास्तस्य जङ्खापादोध्वं मुच्यते ।
गर्भश्चैवोदरं ज्ञेयं किट्स्य किटमेखला ॥
स्तम्भाश्च बाह्वो ज्ञेया घण्टा जिह्वा प्रकीर्तिता ।
दीपः प्राणोऽस्य विज्ञेयो ह्यपानो जलनिर्गमः ॥
बह्यस्थानं यदेतच्च तन्नाभिः परिकौर्तिता ।
हृत्पद्मं पिण्डिका ज्ञेया प्रतिमा पुरुषः स्मृतः ॥
पादचारस्त्वहङ्कारो ज्योतिस्तच्चक्षुरुच्यते ।
तदूष्वं प्रकृतिस्तस्य प्रतिमात्मा स्मृतो बुधः ॥

जलकुम्भादघो द्वारं तस्य प्रजननं स्मृतम्।
गुकनासा भवेन्नासा गवाक्षः कर्ण उच्यते।।
कपोतपालिः स्कन्घोऽस्य ग्रीवा चामलसारिका।
कलग्रस्तु शिरोज्ञेयं मज्जादिप्रदसंहितम्।।
भेदश्चैव सुधां विद्यात् प्रलेपो मांसउच्यते।
अस्थीनि च शिलास्तस्य स्नापुः कोलादयः स्मृताः।।
चक्षुषी शिखरास्तस्य घ्वजाः केशाः प्रकीतिताः।
एवं पुरुषरूपं तं घ्यात्वा च मनसा सुधीः।।
प्रासादं पूजयेत् पश्चात् गन्धपुष्पादिभिः शुभैः।
सूत्रेण वेष्टयेद्वं वासस्तत्परिकल्पयेत्।।
प्रासादमेवमम्यच्यं वाहनं चाग्रमण्डपे।।

ततो देवमन्त्रेण पिण्डिका वाहनपरिवारदेवानां तत्तन्नाममन्त्रै-स्तिलाज्यद्रव्यैरप्टाष्टसङ्ख्याकं होमं कुर्यात् ।

### अथ प्रासादोत्सर्गः

सङ्करपः-कुशयवजलान्यादाय ॐ विष्णुविष्णुविष्णुः देशकालौ सङ्कीर्त्यं गोत्रः शर्माऽहं अमुं शिलेष्टकादार्वादिनिर्मितं विटङ्क वलभी जगती प्राकार परिवार गोपुर-परिवारदेवतालयोपेतं प्रासादं तत्त-देवता लोककामः कुलद्वयानुग्रहायाऽमुक देवता प्रीत्यर्थमहं उत्सृजामि, इति कुशयवजलानि भूमौ क्षिप्त्वा देवं नत्वा ब्राह्मणान् भोजयेदिति ।

### इति प्रासादोत्सर्गः

### अथाचलप्रतिष्ठाविधिः

कर्त्ता आचम्य प्राणानायम्य पिवत्रधारणं कृत्वा अधिवासितां देवताधारभूतां कूर्मशिलां ब्रह्मशिलां पिण्डिकां च "ॐ त्रातारमिन्द्र०" इति मन्त्रेण गृहीत्वा मङ्गलघोषैः प्रासादप्रादक्षिण्येन परिश्राम्य प्रासादद्वारसम्मुखं कृत्वा पुष्पोदकं गृहोत्वा, ॐ अस्त्रायफट्, इति मन्त्रेण प्रासादवारसममुखं कृत्वा पुष्पोदकं गृहोत्वा, ॐ अस्त्रायफट्, इति मन्त्रेण प्रासादगर्भमम्युक्ष्य "ॐ महाँ ॥ उइन्द्रो" इति मन्त्रेण दर्भणो- विलल्य, हुँ फट्, इति जलेन सम्प्रोक्ष्य देवालयमध्ये स्नानादिसंस्कृतां

कूर्मेशिलां प्रासादात् प्रासादद्वारमध्याच्चयवेनयवार्धेन् वा ईशानीमृतरांवादिशं आश्रित्य प्रणवेन पश्चरत्नोपिर संस्थाप्य तत्रश्वभ्रे
सौवणं कूर्मश्च प्रासादद्वारसम्मुखं निधाय तदुपिर पश्चरत्नानि निधाय
तदुपिर पश्चचत्वारिशत् गतयुतां ब्रह्मशिलां निद्ध्यात्। ततः "ॐ
नमो व्यापिनि स्थिरे अचले ध्रुवे ॐ श्रीं लं स्वाहा" इति मन्त्रेण
पूजियत्वा प्रार्थयेत्—

3% त्वमेव परमाशक्तिस्त्वमेवासनधारिका। शिवाज्ञया त्वयादेवि स्थातव्यमिह सर्वेदा।।

तत आसनशिलां पूजयेत्। तद्यथा—ॐ वर्णां विने नमः। ॐ पदा-हवने नमः। ॐ मन्त्राहवने नमः। ॐ भवनाध्वने नमः। ॐ तत्त्वाहवने नमः। ॐ सकलाध्वने नमः। एवमासनस्थां कूर्मशिलां सम्पूज्य पुष्पा-ज्जलित्रयं समर्प्यं प्रणमेत्। ततः पुण्याहवाचनं कृत्वा मूलमन्त्रेण (ॐ इदंविष्णुरिति) अष्टोत्तरशतं हृत्वा पश्चचत्वाशिशत्सु ब्रह्म-शिलागर्तेषु प्रादक्षिण्येन सहेम्ना हस्तेन रत्नत्यासं कुर्यात् (रत्नानाम-भावे वज्यम्) श्वभ्ररहिते ब्रह्मशिलोपरिभागे सश्वभ्रां विण्डिकां (पूर्वपश्चिमानने प्रासादे) सौम्यप्रणालीं (दक्षिणोत्तरानने प्रासादे) पूर्वप्रणालीं "ॐ ध्रुवोऽसि पृथिवीम्०" इति ध्रुवसूक्तोक्तमन्त्रेण निघाय "ॐ आयङ्गौः पृश्नि०" इति देवपत्नीलिङ्गकेन मन्त्रेण पिण्डिकामभिमन्त्रयेत् (शिवप्रतिष्ठायाम्)। विष्णुश्चेत् श्रीश्चतेति। ब्रह्माचेत्-गायत्र्या। सूर्यश्चेत् ॐ उषस्तिच्चत्रमा०। ततस्तत्त्वन्यासं कुर्यात्। तद्यथा—

ॐ आत्मतत्त्वायं नमः आत्मतत्त्वाधिष्ठात्र्यै कियाशक्त्यै नमः। ॐ विद्यातत्त्वायं नमः, विद्यातत्त्वाधिष्ठात्र्ये ज्ञानशक्त्ये नमः। ॐ शिवतत्त्वायं नमः, शिवतत्त्वाधिष्ठात्र्ये इच्छाशक्त्ये नमः—इति

तत्त्वन्यासः।

प्रतितत्त्वं मूर्ति मूर्तिपति लोकपालान् विन्यसेत् । ततः पिण्डिकायाम् — ॐ आघारशक्त्ये नमः — इत्येवं विन्यस्य — ॐ अनन्तासनतत्वेम्यो नमः, ॐ आसनशक्तिम्यो नमः — इत्येवं अभ्यच्यं प्रार्थयेत् —

सर्वदेयमयीशाने त्रैलोक्याह्नादकारिणि। त्वां प्रतिष्ठापयाभ्यत्र मन्दिरे विश्वनिर्मिते ॥ यावच्चन्द्रश्वसूर्यश्च यावदेषावसुन्धरा। तावत्त्वं देवदेवेशि मन्दिरेऽस्मिन् स्थिराभव।। पुत्रानायुष्मतो लक्ष्मी मचलामजरामृताम्। अभयं सर्वभूतेम्यः कर्तुनित्यं विघेहि भोः॥ विजयं नृपतेः सर्वं लोकानां क्षेममेव च। सुभिक्षं सर्ववस्तूनां कुरु देवि नमोऽस्तु ते॥

एवं पिण्डिकां प्रार्थ्य तदुपरिश्वन्ने बाह्यपरिधौ-ओंकाराय नमः-तत्परितः षोडशस्वरेम्यो नमः। तत्परितोः व्यञ्जनेम्यो नमः। तत एषवे प्रतिष्ठेति पिण्डिकां प्रतिष्ठापयेत् । श्वभ्रे-यव-ब्रीहि-निष्पाव-प्रियंगु-तिल-माष-नीवार-शालि-सिद्धार्थकान् प्रक्षिपेत् । तदधः श्वभ्रे-वज्र-मौक्तिक-वैडूर्य-शङ्ख-स्फटिक-पुष्पराग-चन्द्रकान्त - इन्द्रनील-पद्म-रागान् प्रक्षिपेत्। ततोऽप्यधः श्वभ्रे-मनःशिला-हरिताल-श्वेताञ्जन-श्यामाञ्जन-कोसीस-सौराष्ट्री-गोरोचन-गेरु-पारदान्<sup>३</sup> प्रक्षिपेत्। ततोऽप्यघः श्वभ्रे-सुवर्ण-रौप्य-ताम्र-आयस-त्रपु-सीस-कांस्य-आरकूट-तीक्ष्णलोहानि प्रक्षिपेत ।

ततोऽप्यधः श्वभ्रे-श्वेत-रक्त चन्दन-अगर्र-अर्जुन-उशीर-वैष्णवीं-सहदेवी-लक्ष्मणा चेति बोषधयः प्रक्षेप्तव्याः । एवं न्यस्तानां ( प्रक्षिप्तानां ) बीजरत्नादीनां दिवपालमन्त्रैरालम्भनं कुर्यात् ।

ततः पृथिवी-मेरु-कूर्म-वाहनानि द्वारोन्मुखानि निघाय, मध्य-श्वभ्रे पारदं च निघाय गुग्गुलादिरसेन बीजरत्नादिकं स्थिरीकृत्य मधु-पायसेन श्वभ्रमुपलिप्य वस्त्रेणाच्छाद्य, कवचेनावगुंठ्य, अस्त्र-मन्त्रेण संरक्ष्य, गृहावै त्रतिष्ठेति मन्त्रेण प्रासादमभिषिच्य इन्द्रादि-दिक्पालेम्यो वर्लि दद्यात्। ततः प्रसादाद्वहिरष्टदिक्षु स्थण्डिलानि

१. वीजानामभावे यवाः प्रयोक्तव्याः । २. रत्नानामभावे वज्रम् ।

३. घातुनामभावे हरितालम्।

४. ताम्रद्यभावे सुवर्णम् ।

५. ओषधीनामभाने सहदेवीं न्यसेदिति ।

संपाद्य पश्चभूसंस्कारैः संस्कृत्य स्थिण्डलानां ईशानाद्यष्टिदक्षु स्थापनिविधिना कलशान् संस्थाप्य सम्पूज्य स्थिण्डलेषु अग्नीन् प्रणीय प्रतिस्थिण्डलं प्रादेशमात्रपालाशसिमधां अप्टोत्तरशतं देवस्य मूलमन्त्रेण हुत्वा, आज्येन च देवगायत्र्या (ॐ नारायणाय विद्यहे०) अष्टोत्तरशतमष्टाविशतिरष्टी वा हुत्वाऽऽचार्योऽष्टिदिक्संस्थेम्यः कलशेम्यः पात्रे जलमुद्घृत्य मूलमन्त्रेणशतकृत्त्वोऽभिमन्त्र्य प्रतिमास्त्रिधौ गत्वा सर्वतीर्थमयमिदं जलिमिति ध्यायन् देवमूर्घ्यभिष्ठचेत्। हुंफडन्तेन नारसिंहमन्त्रेणे देवस्य दिग्बन्धनं कृत्वा देवं प्रार्थयेत्—

प्रबुघ्यस्य महाभाग देवदेव जगत्पते। मेघश्याम गदापाणे प्रबुद्ध कमलेक्षण॥ प्रबुद्ध भूधरानन्त वासुदेव नमोऽस्तुते।

ततो जल-क्षीर-कुशाग्र-तिल-तण्डुल-यव-सिद्धार्यक-पुष्पाणि शङ्खे कृत्वा देवाय अर्घ दत्त्वा "ॐ उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते०" इति मन्त्रेण देवमुत्त्थाप्य प्रासादद्वारसम्मुखं लिङ्गं कृत्वा पुनर्घं दत्वा प्रासादं प्रवेशयेदिति।

ततः सुमुद्त्तें सुस्थिरे लग्ने सौवर्णं पद्मं पिण्डिकायाः श्वभ्रे निधाय पिण्डिकायां देवं स्थापयेत् । देवपिण्डिकयोरन्तरालं वालुका-सीस-कादिभिद्रं ढं कृत्वा पुनर्ने चालयेत् । ततः प्राथंयेत्—

> अश्रवानपुरुषौयावत् यावच्चन्द्रदिवाकरौ। तावत्त्वमनयाशक्त्या युत्तोऽत्रैव स्थिरो भव॥

ॐ इहैवें घि ध्रुवाद्योः ।

ॐ ध्रुवाद्योध्रुंवा पृथिवो ध्रुवं विश्वमिदं जगत्। ध्रुवाश्रमेनगाः सर्वे ध्रुवाः पतिकुले स्त्रियः॥ ततो यथादेवं सूक्तं पठित्वा प्राणप्रतिष्ठो कुर्यात्।

१. ॐ नृसिंह उप्रज्वल-ज्वल प्रज्वल स्वाहा फट्।

### अथ प्राणप्रतिष्ठा विधिः

सङ्करपः—अस्य श्रीप्राणप्रतिष्ठामन्त्रस्य ब्रह्म-विष्णु-रुद्रा ऋषयः ऋग्यजुः सामानि छन्दांसि, क्रियामयवपुः प्राणाख्या देवता, आंबीजम्, ह्रीं शक्तिः कों कीलकम्, अस्यां [आसु ] नूतनमूतौँ [मूर्तिषु] प्राणप्रतिष्ठायां विनियोगः। ततो न्यासाः—

ॐ ब्रह्म-विष्णु-रुद्र-ऋषिम्यो नमः-शिरसि । ऋग्यजुः साम-छन्दोम्यो नमः-मुखे । प्राणाख्यदेवतायै नमः-हृदि । आं वीजाय नमः-गृह्ये । ह्रीं शक्तये नमः-पादयोः । क्रों कीलकाय नमः-सर्वाङ्गे । ॐ कं ' अं पृथिव्यप्तजोवाय्वाकाशात्मने हृदयाय नमः । ॐ चं इं शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्धात्मने ई शिरसे स्वाहा । ॐ टं अोत्र-त्वक्-चक्षुजिह्वा-घ्राणात्मने ॐ शिखायै वपट् । ॐ तं एं वाक्-पाणि-पाद-पायूपस्थात्मने ऐं कनचाय हुम् । ॐ पं उ ओं वचनादानिवहरणोत्सर्गानन्दात्मने औं नेत्रत्रयाय वौषट् । ॐ पं अं कं मनोबुद्धचहंकारिचत्तात्मने अः अस्त्राय फट् । एवं आत्मिन देवे च न्यासान् कृत्वा देवं स्पृष्ट्वा जपेत्—

ॐ आँ हीं को यँ रँ ल व श ष स ह सः-सोऽहम्। स्थिरो भव, शाश्वतो भव। ततो ध्रुवसूक्तं पठेत्--

आसां नूतनमूर्तीनां प्राणाः इह प्राणाः । पुनः —ॐ आँ हीं ० ... आसां नूतनमूर्तीनां जीव इह स्थितः । पुनः —ॐ आँ हीं कों ० ... आसां नूतनमूर्तीनां सर्वेन्द्रियणि वाङ्मनस्त्वक्चक्षुः श्रोत्रजिह्वाघ्राण-पाणिपादपायूपस्थानि इहैवागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा । ततो देवहृद्यंगुष्ठं दत्त्वा जपेत्—

ॐ अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणाः क्षरन्तु च । अस्यै देवत्वमर्चायै मामहेति च कश्चन ॥ ॐ मनोजूतिः० । ॐ एष वै प्रतिष्ठानाम यज्ञो यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते सर्वमेव प्रतिष्ठितं भवति । सुप्रतिष्ठो भव ।

१. क-च-ट-त-प-य वर्माः ऋमेण पूर्णाः पठितव्याः ।

ॐ ध्रुवाद्यौध्रुंवा पृथिवी ध्रुवं विश्विमिदं जगत्। ध्रुवाश्च मे नगाः सर्वे ध्रुवाः पतिकुले स्त्रियः। तनो देवस्य सन्यकर्णे गायत्री जप्त्वा प्रणवेन संहृह्य देवं सजीवं ह्यात्वा ॐ न्विश्वतश्चक्षुरिति मन्त्रं पठेत्। ततो देवमूह्नि हस्त निधाय तत्तद्देवलिङ्गकं सूवतं प्रतिष्ठाइलोकांश्च पठेत्।

प्रतिष्ठाहलोका:--विष्णुधर्मोत्तरे

ॐ प्रतिष्ठितोऽसि भगवन् सुप्रतिष्ठा भवत्वियम् । सान्निष्यं प्रतिपद्यस्व यजमानाभिनृद्धये ॥ १ ॥ शन्नोऽस्तु द्विपदे नित्यं शन्नश्चास्तु चतुष्पदे । शन्नोऽस्तु सर्वलोकस्य शन्नोराज्ञस्तयेव च ॥ २ ॥ यजमानः सभृत्योऽयं सपुत्रपशुबान्धवः । रक्ष्यो भगवता नित्यं देवश्चायं नमोऽस्तु ते ॥ ३ ॥

तत्र विष्णोः---

अतसीपुष्पसङ्काशं शङ्खचक्रगदाधरम्। संस्थापयामि देवेशं देवोभूत्वा जनार्दनम्।।

रुद्रस्य---

त्र्यक्षं च दशबाहुं च चन्द्रार्धकृतशेखरम्। गणेशं वृषभस्थं च स्थापयामि त्रिलोचनस्।।

सूर्यस्य--

सहस्र किरणं शान्तमप्सरोगण सेवितम्। पद्महस्तं महाबाहुं स्थापयामि दिवाकरम्॥

ततो गन्धादि पञ्चोपचारैः सम्पूज्य संस्कारसिद्धये पञ्चदश प्रणवावृत्तीः [ यथा—ॐ, ॐ० इत्यादिः ] कुर्यात्। अनेन पञ्चदश-प्रणवावृत्तिकर्मणा आसां अमुकामुकनूतनमूर्तीनां गर्भाधानादि पञ्च-दशसंस्कारान् सम्पादयामि । ततः प्रार्थयेत्—

स्वागतं देवदेवेश मद्भाग्यात्त्वमिहागतः। प्राकृतं त्वमदृष्ट्वा मां वालवत्परिपालय।। धर्मार्थंकामसिद्धचयं स्थिरो भव शुभाय नः। सान्निष्यं तु सदादेव स्वाचियां परिकल्पय।। भगवन् देवदेवेश त्वं पिता सर्वंदेहिनाम्। येन रुपेण भगवन् त्वया न्याप्तं चराचरम्।। ज्ञानतोऽज्ञानतो वाऽपि यावद्विधिरनुष्ठितः। स सर्वस्त्वत्प्रसादेन समग्रो भवतां मम।।

अर्पणम्—अनेन अमुक नूतनमूतौं कृतेन प्राणप्रतिष्ठादि कर्मणा तेन अमुक देवता प्रीयतां न मम । ॐ तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु । ततो नूतनमूत्तीः षोडशोपचारैः पूजयेदिति [ ततो व्यवहारार्थं कर्त्तृनाम-युतं देवनाम कुर्यात् ।

# अथ प्रतिष्ठाहोमः

ॐ शिवाय स्थिरोभव स्वाहा। ॐ शिवाय प्रिमेयो भव स्वाहा। ॐ शिवायानादि भव स्वाहा। ॐ शिवाय नित्यो भव स्वाहा। ॐ शिवाय सर्वगो भव स्वाहा। ॐ शिवायाविनाशो भव स्वाहा। ॐ ॐ शिवाय क्लृप्तो भव स्वाहा।

# शान्त्यर्थमघोरमन्त्रेण होमः

ॐ अघोरेम्योऽयघोरेम्यो० स्वाहा-१०८ आहुतयः। ततो ब्रह्मादिमण्डलदेवतानां होममारम्य अग्नि० विसर्जन-पर्यन्तान्युत्तरकर्माणि ग्रह्शान्त्यनुसारेण कर्त्तव्यानि१

इति प्रतिष्ठाविधिः समाप्तः।



पूजास्विष्टं नवाहुत्यो विलः पूर्णाहुतिस्तया।
 श्रेयः सपाद्म दानं च अभिषेको विसर्जनम्।।"

# अथावभृथस्नान प्रयोगः

ततो यजमानो मण्डपस्थं प्रधानकलशं गृहीत्वा वृतेऋदिविग्भः सह पूजासम्भाराज्यस्थाली स्त्रुवाद्युपकरणान्यादाय गीत वादित्रनिनादैः पुरस्सरो जलाशये गत्वा तत्र स्वस्ति वाचियत्वा देशकाली सङ्कीत्यं सङ्कर्षं कुर्यात् --अमुकगोत्रः शर्माहं ममात्मनः तथा च मम द्विपचतुष्पदादिस्वकीयानां सर्वेषां आयुरारोग्येश्वर्याद्यभिवृद्धचर्यं सकलकामनासंसिद्धचर्थन्त्र मनोवाक्कायव्यापारैः समित्तिलचर्वा-ज्यादिभिर्द्रव्यैश्च सम्पादित-सनवग्रहमरवमण्डपाद्यङ्गसहितहोमा-त्मक अमुक यागकर्मणि सहकारिणामेतन्नगरनिवासिनां सवालवृद्ध-वनितानां समेषां ज्वरादिघटितविविघोपद्रवोपशमनपूर्वकोत्तरोत्तर शुभफलावाप्तये श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं कृतस्य यागकर्मणः समृद्धयेऽस्यां नद्यां वास्मिन् जलाश्ये सहागतैरेतन्नगरनिवासिभिर्जनैः सह यज्ञा-न्तावभृथस्नानमहं करिष्ये। तनो जलपूरितप्रधानकलशे जलमात्-रावाहयेत्:--१. ॐ भूर्भुवः स्वः मत्स्यै नमः। २. ॐ भू० कूर्स्ये नमः। ३. ॐ भू० वाराह्यं नमः। ४. ॐ भू० दर्दुर्ये नमः। १. ॐ भू० मकर्ये नमः। ६. ॐ भू० जल्बये नमः। ७. ॐ भू० तन्त्वये नमः, इत्यावाह्य पूजयेत् । ततो वरुणमावाहयेत्--

ॐ आगच्छ जलदेवेश ! जलनाथ ! पयस्पते ! ।।

तव पूजां करिष्यामि कुम्भेऽस्मिन् सन्निधो भव ।।

ॐ इमम्मे॰ इति मन्त्रेणावाह्य पूजयेत् । ततोऽघंदचात्

ॐ श्वेताश्रशिखराकार ! सर्वभूतिहतेरत ! ।।

गृहाणार्घमिमं देव ! जलनाथ ; नमोऽस्तुते ।।

सां॰ सप॰ जलनाथाय नमः अर्घं समर्पयामि ।

ततो निम्नाङ्कितैरष्टभिर्मन्त्रैर्वरुणं प्रार्थयेत्—

१. ॐ इमम्मे॰ । २. ॐ तत्त्वायामि॰ । ३. ॐ त्वन्नोऽअग्ने० ।

४. ॐ सत्वन्नोऽअग्ने॰। ५. ॐ मपोमौषघीः०। ६. ॐ उदुमत्तमम्०। ७. ॐ मुश्वन्तु मा०। ८. ॐ अवभृथ०।

ततः स्रुवरेखया तीर्थप्रकल्पनां कुर्यात् --

ॐ ब्रह्माण्डोदरतीर्थानि चाकृष्यांकुशमुद्रया।। तेन सत्येन मे देव! तीर्थं देहि दिवाकर!॥

ततो लाजा दिधपयोभिर्द्रव्यैः तीर्थस्थजीवेभ्यो वर्लि दत्वा पुरुष-सूक्तेन कुण्डं परितः पतितानि द्रव्याणि जलाशये प्रक्षिपेत्'।

ततो जलाशये स्रुवेण द्वादशाहुतीर्जुहुयात्--

१. ॐ अद्भ्यः स्वाहा । २. ॐ वार्म्यः स्वाहा । ३. ॐ उदकाय स्वाहा । ४. ॐ तिष्ठन्तीम्यः स्वाहा । ५. ॐ स्रवन्तीम्यः स्वाहा । ६. ॐ स्यन्दमानाम्यः स्वाहा । ७. ॐ कृष्याम्यः स्वाहा । ६. ॐ धार्ष्याम्यः स्वाहा । १०. ॐ अण्वाय स्वाहा । ११. ॐ समुद्राय स्वाहा । १२. ॐ सिरराय स्वाहा । ततः पूजाकलशोदकेन वारुणमन्त्रैः यजमानः स्नायात् । आचार्यस्तेन जलेन तत्र समुपिस्थतानां नगरिनवासिनां सम्माज्जेनं कुर्यात् । ततो जलाशये सर्वे स्नानं कुर्युः । यजमानः अहते वाससो परिधाय ॐ हुर्ठ० स्०० इति मन्त्रेण सूर्यमुपस्थाय ॐ हिरण्यश्रङ्कोऽयो० । ॐ ईमिन्ता सरं० । ॐ तव शरीरम्० इति त्रिभिर्मन्त्रेः तीर्थदेवतां प्राथ्येत् । ततो जलाशयात् यजमानो जलपूर्णं तं कलशमादाय प्राग्हारेण मण्डपं प्रविस्य जलपूर्णंकलशं मण्डपे उत्तरतः संस्थाप्य कर्मशेषं समापयेत् ।

इति अवभृथस्नानप्रयोगः।

acomes.

१. ऋतिवर्णा जुह्नतामग्ना वहिः पतित यद्धविः।। यज्ञेऽसौ वरुणो भागः प्रक्षेप्यो निर्मले जले।। इति वचतात्।

# परिशिष्टम्



# यजुर्वेदिनां पूजाहोमप्रयोगानुक्रमः

गणेशं पूजयेदादौ स्वस्तिपुण्याहवाचनम्। मातणां पूजनं कार्यं नांदीश्राद्धमतः परम्॥ आचार्यं वरियत्वाथ ब्रह्माणं गाणपत्यकम्। सदस्य मृत्विजश्चैव जापकान्वरयेत्ततः। दिग्रक्षणं ततः कार्यं पञ्चगव्यं यथाविधि॥ भूमिं संपूज्य विधिवत् तत्र संस्कारपञ्चकम्। स्थण्डिलेऽग्निं प्रतिष्ठाप्य कलशान् स्थापयेत् कमात् ॥ मृत्यंग्न्युत्तारणं प्राण-प्रतिष्ठा स्थापनावर्चनम् । ब्रहादीन् स्थापयित्वाथ स्थापयेदुदकुम्मकम्॥ ब्रह्मासनं ततो दत्त्वा कारयेत्कुराकण्डिकाम्। लिङ्गोक्तेर्नाम मन्त्रेर्वा यथाविधि यथाक्रमम्।। देवता ग्रहहोमं च यथा संख्यपुरः सरम्। पूजा स्विष्टं नवाहुत्यो बलि पूर्णाहुतिस्तथा॥ संस्रवादिविमोकान्तं होमशेषं समापयेत्। श्रेयः सम्पाच दानं च ह्यभिषेको विसर्जनम्॥ विपाशिषः प्रमृद्धीयात्तान्मिष्टान्नेन भोजयेत्॥

(संस्कार भास्करे)

# वस्त्रधारणविचारः

ब्राह्मणस्य सितं वस्त्रं माञ्जिष्ठं नृपतेः स्मृतम् ॥ पीतं वैष्ट्यस्य, शूद्धस्य नीलं मलवदिष्यते ॥ १ ॥ ( मनुः )

ईषद्वौतं स्त्रियाधौतं शूद्रधौतं तथैव च॥ प्रसारितं यमदिशि ्गर्हितं सर्वकमसु॥२॥ (दक्षस्मृतिः) आर्द्रवासा तु यः कुर्यात् जपहोमपरिग्रहान्॥ सर्व तदाक्षसं विन्दास्कर्मजातं च यत्कृतम्॥३॥ यज्जले गुष्कवस्त्रेण स्थले चैवार्द्रवाससा॥ जपो होमस्तथा दानं तत्सर्व निष्फलं भवेत्॥४॥ न स्यूतेन न दग्धेन पारक्येण विशेषतः। मृषकोत्कीणं - जीणंन कर्मकुर्याद्विचक्षणः॥५॥ (आपस्तम्बस्मृतिः)

होमदेवार्चनाद्यासु क्रियासु पठने तथा। नैकवस्त्रः प्रवर्तेत द्विजो नाचमने जपे॥६॥ (विष्णु पुराणे)

नैकवस्त्रो द्विजः कुर्यात् भोजनं च सुरार्चनम् ॥ (ब्याद्यपादः)

वीर्यस्पृष्टं शवस्पृष्टं स्ष्टष्टं सूत्रपुरीषयोः। राजस्वलादि संस्पृष्टं आविकं तु सदा शुचिः॥७॥ (धीम्यस्मृतौ)

# कर्मसु वर्ज्यवस्त्राणि-संग्रहे

शयनं चार्द्रपादेन शुष्कपादेन भोजनम्। नोत्तरीयमधः कुर्यात् रात्रिवासस्तथा दिने॥ कटिवेष्टयं तु यहस्त्रं पुरीषं येन वा कृतम्। मूत्रमैथुनकृहस्त्रं धर्मकायं विवर्जयेत्॥

# दीपस्थापनविचारः-यामले

आयुर्दः प्राङ्गुको दीपो धनदः स्यादुदङ्मुकः। प्रत्यङ्मुको दुःखदोऽसौ हानिदो दक्षिणामुकः॥ न चैव स्थापयेद्दीपं साक्षाद्भूमौ कदाचन। न मिथीकृत्य दद्यात्तु दीपं स्नेहे घृतादिकम्॥ दीपं दक्षिणतो दद्यात् पुरो नैव तु वामतः। वामतस्तु तथा धूपं अग्रे वा न तु दक्षिणे॥ आचमनमम्—आह्निककारिकासु स्नाने वस्त्रे च नैवेद्ये दद्यादाचमनं तथा॥

घण्टानादः—कालिकापुराणे

म्नाने धूपे तथा दीपे नैवेद्ये भूषणे तथा। घण्टानादं प्रकुर्वात तथा नीराजनेऽपि च। उत्तोल्य दृष्टिपर्यन्तं घण्टां वामदिशि स्थिताम्। वाद्येत् वामहस्तेन दृशहस्तेन चार्चयेत्॥

# पञ्चायतनदेवता-स्थापन-विचारः

# गणेशपञ्चायतनम्:--

हेरम्वं तु यदा मध्ये पेशान्यामच्युतं यजेत्। आग्नेय्यां पञ्चवक्त्रं तु नैऋत्यां चुमणि यजेत्॥ वायव्यामम्बिकां चैव यजेन्नित्यमतन्द्रितः॥१॥

# शिवपञ्चायतनम् :---

यदा तु शङ्करं मध्ये ऐशान्यां श्रीपति यजेत्॥ आग्नेय्यां च तथा हंसं नैऋत्यां पार्वतीसुतम्॥२॥ वायव्यां च सदापूज्या भवानी भक्तवत्सला॥

### विष्णुपञ्चायतनम् :--

यदा तु मध्ये गोविन्दमीशान्यां शङ्करं यजेत्। आग्नैय्यां गणनाथं च नैऋत्यां तपनं तथा॥ वायव्यामम्बिकां चैव यजेन्नित्यं समाहितः॥

# देवीपञ्चायतनम् :--

भवानी तु यदामध्ये ऐशान्यां माधवं यजेत्। आग्नेय्यां पार्वतीनाथं नैऋत्यां गणनायकम्॥ पद्योतनं तु वायन्यां यजमानः प्रपूजयेत्॥

# सूर्यपञ्चायतनम् :--

सहस्रांशुर्यदामध्ये ऐशान्यां पार्वती-पतिम्। आग्नेय्यामेकदन्तञ्च नैऋत्यामच्युतं तथा॥ वायन्यां पूजयेदेवीं भोगमोक्षैकभूमिकाम्॥

### पञ्चायतनदेवतास्थापन प्रकारः

| विष्णुः | सूर्यः | शिवः    | गणेशः  | शिवः | गणेशः   | विष्णुः | <b>शिवः</b> | विष्णुः | शिवः   |
|---------|--------|---------|--------|------|---------|---------|-------------|---------|--------|
|         |        | विष्णुः |        |      |         | देवी    |             | गणेशः   |        |
| देवी    | गणेशः  | देवी    | सूर्यः | देवी | विष्णुः | सूर्यः  | गणेशः       | देवी    | सूर्यः |

# पुरुषस्कोन षोडशोपचारपूजामन्त्राः—भविष्यपुराणे

"आद्ययाऽऽवाहयेहेवं ऋचा तु पुरुषोत्तमम्। द्वितीययाऽऽसनं द्यात् पाद्यं चैव तृतीयया॥ अर्घश्चतुर्थ्या दातव्यः पञ्चम्याचमनं तथा। षष्ट्या स्नानं प्रकुर्वीत सतम्या वस्त्रधौतकम्। यज्ञोपवीतं चाष्टम्या नवम्या गंधमेव च॥ पुष्पं देयं दशम्या तु एकादश्या च धूपकम्। द्वादश्या दीपकं द्यात् त्रयोदश्या निवेदनम्॥ चतुर्दश्यां नमस्कारं पञ्चदश्या प्रदक्षिणम्। षोडश्यो द्वासनं कुर्यात् शेषकमणि पूर्ववत्॥ "

[ वृहत्पाराश्यसंहिता ]

# अप्राङ्गोऽर्घः

"बापः क्षीरं कुशाम्राणि दध्यक्षतित्रस्तथा। यवाः सिद्धार्थकाश्चेव अर्घोऽष्टाङ्गः प्रकीतितः॥"

१. "चतुर्दश्या तु ताम्बूलम्।"

२. षोडश्यागन्धपुष्पयुक्तो नमस्कारश्च सह ।

#### पञ्चगव्यम्

"पञ्चगव्यं पवित्रं तु आहरेत्ताम्रभाजने। गायत्र्या चैव गोमूत्रं गन्धद्वारेण गोमयम्॥ आप्यायस्वेति च क्षीरं दिधकाव्णेति वै दिध। तेजोसिशुक्रमित्याज्यं देवस्यत्वा कुशोदकम्॥ पभिश्च पञ्चद्रव्यस्तु पञ्चगव्यं प्रचक्षते।"

# विष्णुधर्मे—

"गोमूत्रं भागतश्चार्द्धं शक्तक्षीरस्य च त्रयम् । द्वयं दक्ष्नो घृतस्यैकमेकश्च कुशवारिजः॥" सौभाग्यद्रव्याणि—

> हरिद्रा कुङ्कमं चैव सिन्दूरादिसमन्वितम्। कज्जलं कंठसूत्रादि सौभाग्यद्रव्यमुच्यते॥

# उद्वर्त्तनम्

रजनी सहदेवी च शिरीषं लक्ष्मणापि च। सहभद्रा कुशायाणि उद्वर्तनमिहोच्यते॥

कौतुक द्रव्याणि—भविष्यपुराणे

"दूर्वा यवांकुराश्चेन वालकं चूतपब्लवाः। हरिद्राद्वय सिद्धार्थं शिखिपत्रोरगत्वचः॥ कंकणौषधयश्चेताः कौतुकाख्या दश स्मृताः॥

# पूजने विशेषः

मध्यमानामिकामध्ये पुष्पं संग्रह्म पूजयेत्। अङ्गुष्ठतर्जनीभ्यां तु निर्माख्यमपनोदयेत्॥

### विल्वपत्रे विशेषः

त्रिजटापत्रकैकेन हेरम्यं हरिमर्चयेत्। कैवर्व्यं तस्य तेनैव शक्तिपूजा विशेषतः॥ पत्रं वा यदि वा पुष्पं फलं नेष्टमधोमुखम्। यथोत्पन्नं तथादेयं बिल्वपत्रमधोमुखम्॥ वर्ज्यपुष्पाणि—पाद्मे

केशकीटादिविद्धानि निशि पर्युषितानि च। स्वयं पतितपुष्पाणि त्यजेत्परहृतानि च॥

प्रतिमास्नानविचारः—तस्वसागरे

प्रतिमापट्टयन्त्राणां नित्यं स्नानं न कारयेत्। कारयेत्पर्वदिवसे यथामलनिवारणम्॥

नाममन्त्रविचारः—ब्राह्मे

श्रोकारादिसमायुक्तं नमस्कारान्तसंयुतम्। स्वनामसर्वसत्त्वानां मन्त्र इत्यभिधीयते॥

# जपे कामनाभेदेनाङ्गुलिभेदः

अङ्गुष्ठं मोक्षदं विद्यात् तर्जनी शत्रुनाशिनी।
मध्यमा धनदा शान्तिकरा होषानामिका॥
किनिष्ठाकर्षणे शस्ता जपकर्मणि शोभने।
अङ्गुष्ठेन जपं जप्यमन्यरङ्गुलिभिः सह।
अङ्गुष्ठेन विनाकर्म कृतं तदफलं भवेत्॥
स्वयं वामेन हस्तेन जपमालां न संस्पृशेत्।
अदीक्षितो द्विजो वापि स्पृष्टश्चेच्छुद्धिमाण्जुयात्॥
न धारयेत्करे मूर्धिन कण्ठे च जपमालिकाम्।
जपकाले जपं कृत्वा सदा शुद्धस्थले न्यसेत्॥
गुरुं प्रकाशयेद्धीमान् मन्त्रं नैव प्रकाशयेत्।
अक्षमालां च मुद्रां च गुरोरिप न दर्शयेत्॥
कम्पनात्सिद्धिहानिः स्याद्धूननं वहुदुःस्वकृत्।
छिन्नसूत्रे भवेन्मृत्युस्तस्माद्यत्नपरो भवेत्॥

[ पुरश्चरणदीपिका ]

वस्त्रेणाच्छादितकरं दक्षिणं यः सदाजपेत्। तम्य स्यात्सफलं जाप्यं तद्धीनमफलं भवेत्॥ भूतराक्षसवेतालाः सिद्धगन्धर्वं चारणाः। हरन्ति प्रकटं यस्मात्तस्माद्गुतं जपेत्सुधीः॥

[ आचारार्थे-वृद्धमनुः ]

# देवभेदेनवर्जाक्षतादीनि-पटले

नाक्षतैरर्चयेद्विष्णुं न तुलस्या गणाधिपम्। न दूर्वया यजेद्देवीं विव्वपत्रैनं भास्करम्॥ उन्मत्तमकपुष्पं च विष्णोर्वज्यं सदाबुधैः। फलं च कृमिसंयुक्तं प्रयत्नात्तद्विवर्जयेत्॥

# मन्त्र महोद्धौ--

"अक्षतानर्कधत्त्रौ विष्णौ नैवार्पयेतसुधीः। बंधूकं केतकीं कुन्दं केशरं कुटजं जपाम्। शङ्करे नार्पयेद्विद्वान् मालतीं यूथिकामपि॥" देवप्रतिमा प्रतिष्ठाविचारः—स्कान्दे

शालिग्रामशिलायास्तु प्रतिष्ठा नैव विद्यते।

# भविष्यपुराणे-

वाणलिङ्गानि राजेन्द्र ख्यातानि सुवनत्रये।" न प्रतिष्ठा न संस्कारस्तेषामावाहनं तथा॥ षोडशोपचाराः—ज्ञानमालायाम्

### नागदेवः--

"आवाहनासने पाद्यमध्यमाचमनीयकम्। स्नानं वस्त्रोपवीते च गन्धामान्यादिभिःकमात्॥ ध्रुपं दीपं च नैवेद्यं नमस्कारं प्रदक्षिणाम्। उद्यासनं षोडशकं पवं देवाचने विधिः॥"

### पञ्चोपचाराः

"ध्यानमावाहनं चैव भक्त्या यच निवेदनम्। नीराजनं प्रणामश्च पञ्च पूजोपचारकाः॥" अन्यच—

> "गन्धपुष्पे धूपदीपौ नैवेद्यमिति पञ्चकम्।" पञ्चरत्नानि

नीलकं वज्रकं चेति पद्मरागश्च मौक्तिकम्। प्रवालं चेति विश्वेयं पश्चरत्नं मनीविभिः॥

#### अन्यश्च-

सुवर्णे रजतं मुक्ता राजावर्ते प्रवालकम्। रत्नपञ्चकमाख्यातं धर्मशास्त्रे स्फुटं वुधैः॥ कनकं द्वीरकं नीलं पद्मरागश्च मौक्तिकम्। अभावे सर्वरत्नानां हेम सर्वत्र योजयेत्॥

### पञ्चपल्लवानि

अश्वत्थोदुम्बरण्लक्ष चूतन्यत्रोधपल्लवाः। पञ्चपल्लवमित्युक्तं सर्वकर्मणि शोभनम्॥

### सप्तधान्यानि

यव-गोधूम-धान्यानि तिलाः-कङ्ग-कुलस्थकाः । इयामकाश्चणकाश्चेय सप्तधान्यमुदाहतम् ॥

अष्टाद्शधान्यानि—हेमाद्रौ यव-गोधूम-धान्यानि तिलाः कंगु-कुलत्थकाः। माषा मुद्गा मस्राश्च निष्पाद्याः श्याम-सर्पपाः॥ गवेधुकाश्च नीवारा आहक्योऽथ सतीनकाः। चणकाश्चोनकाश्चैव धान्यमष्टादशैव तु॥

समिधाप्रमाणम्—कात्यायनः प्रादेशान्नाधिका नोना न च शाखासमायुता। न सपर्णो न निर्वीर्यो होमेषु तु विज्ञानता॥

### पवित्रलक्षणम्

अनन्तर्गिमंगं साम्रं कौशं द्विदलमेव च। पादेशमात्रं विश्वेयं पवित्रं यत्रकुत्रचित्॥

[ छन्दोगपरिशिष्टे ]

# पवित्रप्रयोजनम्

"इन्द्रवज्रं हरेइचकं त्रिशूलं शंकरस्य च। दर्भरूपेण ते त्रीणि पवित्रच्छेदनानि च॥ पुरा वृत्रवधे प्राप्ते रक्तपूर्णा वसुन्धरा। द्वौ दर्भी देवतात्रीणि पवित्रच्छेदनानि च॥

# प्रोक्षणीलक्षणम्

वारणं पाणिपात्रं च द्वादशांगुळविस्तृतम्। पद्मपत्राकृतिर्वापि प्रोक्षणीपात्रमीरितम्॥

### आज्यस्थाली

आज्यस्थाली कांस्यमयी यद्वा ताम्रमयी तथा। प्रादेशमात्रदीर्घा सा प्रहीतन्याऽवणा शुभा॥

[ कर्मप्रदीपे ]

#### चरुस्थाली

दढा प्रादेशमात्रोध्वं तीर्यङ्नातिवृह्दनमुखी। सृण्मयौदुंस्वरी वापि चरुस्थाली प्रशस्यते॥

[रत्नमालायाम्]

#### स्वलक्षणम्

खादिरादेः स्नुवः कार्यो हस्तमात्रप्रमाणतः। अंगुष्ठपर्वखातं तत् त्रिभागं दीर्घपुष्करम्॥

[ संस्कारभास्करे ]

### स्रवधारण प्रमाणम्

अग्रान्मध्यस्तु यन्मध्यं म्लान्मध्यस्तु मध्यमम् । स्रुंवं च धारयेत् विद्वान् आयुरारोग्यदं सदा ॥ अग्नः सूर्यश्च सोमश्च विरंचिरनिलो यमः । एते वै षड्देवाश्च चतुरंगुलभागिनः ॥ अग्निभागेऽर्थनाशाय सूर्ये व्याधिकरो भवेत् । सोमे च निष्फलो धर्मो विरिंचिः सर्वकामदः ॥ अनिले रोगमाप्नोति यमे मृत्युः प्रजायते ।

[कारिकायाम्]

#### प्राणायामप्रकारः

दक्षिणे रेचयेद्वायुं वामेनापूरितोद्दरम्।
कुभकेन जपं कुर्यात् प्राणायामं भवेदिति॥
पञ्चांगुलिभिनीसाग्रं पीडयेत्प्रणवेन वै।
मुद्रेयं सर्वपापन्नी वानप्रस्थग्रहस्थयोः॥
कनिष्ठानामिकांगुष्ठैर्यतेश्च वहाचारिणः॥

[ प्रयोगपारिजाते ]

नवसमिधः समिल्लक्षणञ्च

"पलाशखदिराश्वरथशम्युदुम्बरजा समित्। अपामार्गार्कदूर्वाश्च कुशाश्चापरे विदुः॥ सत्वचः समिधः कार्या ऋजुरुक्षणः समास्तथा। शस्ता दशांगुलास्तास्तु द्वादशांगुलिकास्तु वा॥ आर्द्राः पकाः समच्छेदास्तर्जन्यंगुलिवर्तुलाः। अपाटिताश्चाद्विशाखाः कृमिदोषविवर्जिताः॥ ईदशा होमयेत् प्राज्ञः प्राप्नोति विपुलां श्चियम्॥"

कुशभेदः

अप्रस्ताः स्मृतादभीः प्रस्तास्तु कुशाः स्मृताः । समूलाः कुतपाः प्रोक्तादिछन्नाग्रास्तृणसंज्ञिताः ॥

[ स्मृत्यर्थसारे ]

### यक्षीयवृक्षाः—वायुपुराणे

पलाशफल्गुन्ययोधाः प्लक्षाश्वस्थविकङ्कताः। उदुम्बरस्तथाविल्बश्चन्दनो यिश्वयाश्चये॥ सरलो देवदारुश्च शालश्च खदिरस्तथा। समिद्यँ प्रशस्ताः स्युरेते वृक्षा विशेषतः॥ याद्याः कण्टिकनश्चेवं यिज्ञया एव केचन। पूजिताः समिदर्थेषु पितृणां वचनं यथा॥ प्रयोगरत्ने, संग्रहे च-कर्मविशेषे अग्निनामानि "पावको लौकिके ह्याग्नः प्रथमः संप्रकीर्तितः। अग्निस्तु मारुतो नाम गर्भाधाने विधीयते॥ ततः पुंसवने ज्ञेयः पावमानस्तथैव च। सीमंते मंगलो नाम प्रवलो जातकर्मणि॥ नाम्निव पार्थिवो ह्यम्निः प्राशने तु शुचिः स्मृतः । सभ्यो नाम स चौलेषु वतादेशे समुद्भवः॥ गोदाने सूर्यनामाग्निः विवाहे योजको मतः। आवसथ्ये द्विजो श्रेयः वश्वदेवे तु रुक्मकः॥ प्रायिश्चत्ते विदश्चैय पाकयज्ञेषु पावकः। देवानां हृव्यवाहश्च पितणां कव्यवाहनः॥ शान्तिके वरदः प्रोक्तः पौष्टिके बलवर्द्धनः। पूर्णाहुत्यां मृडो नाम क्रोधाग्निश्चामिचारके॥ वक्यार्थं कामदो नाम वनदाहे तु दूषकः। कुशी तु जाठरो ज्ञेयः कव्यादो मृतदाहके॥ विद्वनामा लक्षहोमे कोटिहोमे हुतारानः। वृषोत्सर्गेऽध्वरो नाम शुचये ब्राह्मणः स्मृतः॥ समुद्रे बाडवो हाग्निः क्षये संवर्त्तकस्तथा। ब्रह्मा वे गाईपत्यश्च ईश्वरो दक्षिणस्तथा॥

बिष्णुराहवनीयः स्यादिश्चहोत्रे त्रयोऽग्नयः । ज्ञात्वैवमिन्ननामानि गृह्यकर्मे समाचरेत् ॥ [ प्रयोगरत्ने संग्रहे च ]

अग्निधमने साधनानि
न वस्त्रवायुना कुर्यात् पाणिशुर्पस्रुवादिभिः।
न कुर्यादिश्चधमनं न कुर्या द्वयजनादिना॥
सुखेनैव धमेदिश्च मुखदेशात् व्यजायत।
अन्धो बुधः सधूमे तु जुहुयात् यो हुताशने॥

यजमानो भवेदन्धः सपुत्र इति च श्रुतिः॥

[ वायुद्राणे अभिजिह्नानामिन स्कन्दपुराणे अभिजिह्नानामिन स्कन्दपुराणे याभिहृं व्यं समक्ताति हुतं सम्यग् द्विजोत्तमैः। काली कराली च मनोजवाच सुलोहिता चैवसुधूम्रवर्णा। स्फुलिंगिनी विश्वकचिस्तथाच चलायमाना इति सप्तजिह्नाः॥ पताश्चोक्ता विशेषण ज्ञातव्या बाह्मणे न तु। आह्य चैव होतव्यो यो यत्र विहितो विधिः॥ अविदित्वा तु यो ह्याप्तिं होमयेदविचक्षणः। न हुतं न च संस्कारो न तु यज्ञफलं भवेत्॥ जिह्नैककरणम्

''जिह्नैककरणं प्रोक्तं सप्तानामेकया ऋचा। समुद्रादृर्मिरनया होतन्यं कर्मसद्धये॥"

कुण्डे जिह्वास्थानानि—वसिष्ठकल्पे कुण्डस्य पूर्वदिग्भागे काली जिह्वा प्रकीर्तिता। आग्नैये तु करालाख्या दक्षिणे तु मनोजवा॥ सुलोहिता नैऋते तु धूम्रवर्णा तु वाक्णे। स्फुलिंगिनी तु वायन्ये सौम्ये विश्वकविस्तथा॥

अग्निस्वरूपम् अधोमुख ऊर्ध्व पादः प्राङ्मुखो हव्यवाहनः। तिष्ठत्येव स्वभावेन आहुतिः कुत्र दीयते॥ सपवित्राम्बुहस्तेन वहेः कुर्यात्मदक्षिणम्। हन्यवाट् सलिलं दृष्ट्वा विभेति सम्मुखो भवेत्॥

[कारिकायाम्]

समिद्धेऽग्नौ होतब्यम्-कात्यायनः

योऽनचिषि जुहोत्यश्नौ व्यङ्गारिणि च मानवः। मन्दाग्निरामयावी च दरिद्रश्चैव जायते॥ तस्मात्समिद्धे होतव्यं नासमिद्धे कथञ्चन॥

ग्रह होमसंख्या-मात्स्ये

होमादिश्रहपूजायां शतमधोत्तरं स्मृतम्। अष्टाविंशतिरधौ वा यथाशक्ति विधीयते॥

द्रव्याणां प्रतिनिधयः

दध्यलाभे पयो त्राह्यं मध्वलाभे तथा गुडः। घृतप्रतिनिधि कुर्यात् पयो वा दिध वा नृप!॥

[ विष्णुधर्मोत्तरे ]

# मृगीमुद्रालक्षणम्

मिलितानामिकांगुष्ठमध्यमांगुलीयोंजयेत्। शेषांगुली उच्छितेति मृगीमुद्रेयमीरिता॥ प्रनिथविमोकेन पवित्रत्यागः

नित्ये नैमित्तिके वापि कर्मोपक्रमणे द्विजः। धृतं पवित्रं कर्मान्ते प्रन्थि मुक्त्वातु तस्यजेत्॥

[ प्रयोगपारिजाते ]

स्नाने दाने जपे होमे स्वाध्याये पितृतर्पणे। सपवित्रौ सदभौ वा करौ कुर्वीत नान्यथा॥ ि हेमादौ-शातातपः।

गायत्री शब्दस्यार्थः—नागदेवः "गायन्तं त्रायते यस्मात् गायत्री तेन उच्यते।"

# जपलक्षणानि नृसिंहपुराणे

### विश्वामित्रः--

त्रिविधो जपयक्षः स्यात् तस्य भेदं निवोधत । वाचिकश्च उपांगुश्च मानसित्रविधः स्मृतः ॥ यदुचनीचस्वरितः शब्दैः स्पष्टपदाक्षरैः । मन्त्रमुखारयेद्वाचा वाचिकोऽयं जपः स्मृतः । शनैरुखारयेन्मन्त्रं ईषदोष्ठौ च चालयेत् ॥ अपरैनं श्रुतः किञ्चित्स उपागुर्जपः स्मृतः । धिया यदक्षरश्चेण्या वर्णाद्वर्णं पदात्पदम् ॥ शब्दार्थचिन्तनं भूप ! कथ्यते मानसोजपः ॥

### नमस्कारविषये-जमद्ग्निराह—

देवताप्रतिमां दृष्ट्या यति दृष्ट्या त्रिदण्डिनम्। नमस्कारं न कुर्याचेत्रायश्चिती भवेद्विजः॥

निषेधः— दूरस्यं जलमध्यस्थं धावन्तं धनगर्वितम्। स्नातं मूढं चाग्रुचिकं नमस्काराँस्तु वर्जयेत्॥ सभायां यञ्जशालायां देवतायतनेषु च। प्रत्येकं तु नमस्कारो हन्ति पुण्यं पुराकृतम्॥ यद्भिषातो भवेद्विप्रो मस्तकं तिलकं विना। नमस्कारं न कुर्योत्तं इति प्रोचुर्मनीषिणः॥



### कर्मान्ते ब्राह्मणभोजन संख्या

गर्भाधानादि संस्कारे ब्राह्मणान् भोजयेददा। दातं विवाहसंस्कारे पञ्चाद्यान्मेखलाविधौ॥ आवसथ्ये त्रयस्त्रिदाच्छ्रौताधाने द्यातात्परम्। षष्टकं भोजयेद्भक्त्या तत्तत्संस्कारसिद्धये॥ आव्रयणे प्रायश्चित्ते ब्राह्मणान् द्दापञ्च च॥

005000

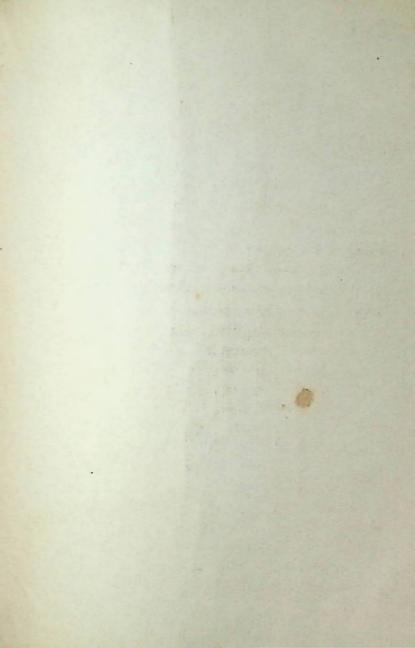

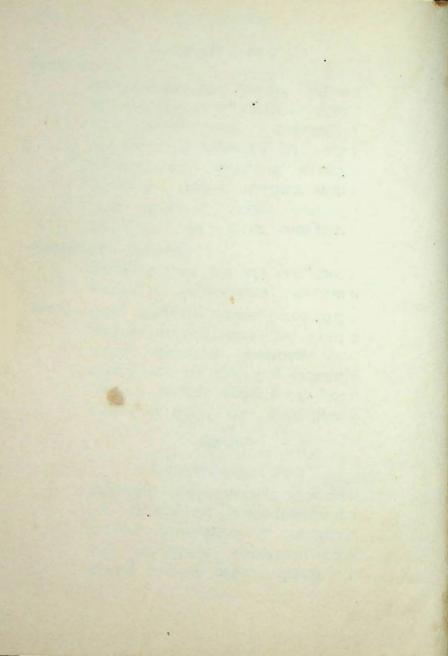

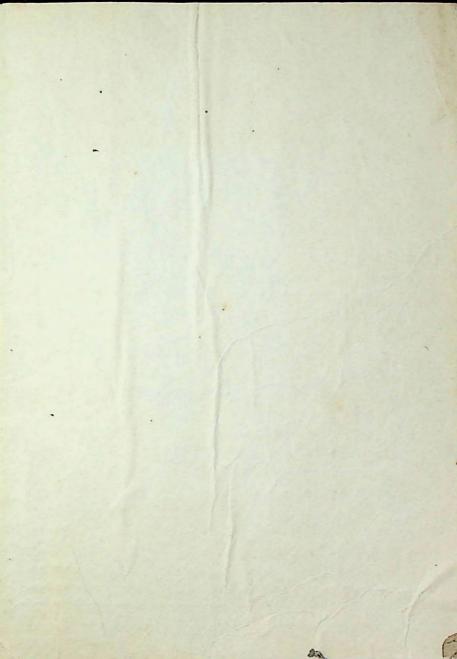

| प।रस्करमृह्यसूत्रं। कात्यायन सूत्रीय श्राड, शीच, स्नान, भीजन तथा     |
|----------------------------------------------------------------------|
| कल्पन्त्र । सं० पं० श्रनन्तराम डोगरा शास्त्री ५-००                   |
| पारम्का गृह्य सूत्रं। प्रथम दो काण्ड पर हरिहर भाष्य तथा गदाधर        |
| भाष्य एवं तृतीय कांड पर हरिहर तथा जयराम भाष्य ।                      |
| गोपाल शास्त्री नेने कृत भूमिका, नोट्स तथा प्रधाकर मालवीय कृत         |
| हिन्दी व्याख्या प्र. सं. १४-००                                       |
| कातीयेष्टिदीपकः दर्शपौर्णमासपद्धतिः। नित्यानन्दपंत पर्वतीय कृत ११-०० |
| पौरोहित्यकर्मसारः । टिप्पणीकार तथा संकलनकर्ता रमाकान्त शर्मा         |
| तीन भाग दो जिल्द में। प्रथम ३-०० द्वितीय तृतीय ७-०० सम्पूर्ण १०-००   |
| अन्त्यकभदीपकः नित्यानन्दर्गत कृत अशीचकाल निर्णय, प्रेतकर्म तथा       |
| ब्रह्मीभूत यति-कर्म निरूपण। तृतीय संस्करण २५-००                      |
| संस्कारदीपकः नित्यानन्दपंत पर्वतीय कृत । १-३ भाग संपूर्ण १७४-००      |
| प्रथम भाग ५०-००    द्वितीय भाग ५०-२०    तृतीय भाग    ७५-००           |
| वर्षेद्धत्यदायकः, कालनिर्णय-व्रताद्यापन सहितः । नित्यानन्द्रपंत      |
| पवताय कृत ४०-००                                                      |
| वौधायनधर्म सूत्रम् । गोविन्द स्वामी वृत 'विवरण' टीका ए॰ चिन्नस्वामी  |
| शास्त्री कृत भूमिका, नोट्स, वर्णानुकमणिका आदि उमेशचन्द्र पाण्डेय     |
|                                                                      |
| गोभिलगृह्यसूत्रम् । मुक्तन्द झा बक्शां कृत संस्कृत टीका खाँ॰ सुधाकर  |
| मालवीय कृत हिन्दी दीका यन्त्रस्य                                     |
| गुल्बस्त्रम् । कात्यायन कृत । 'कर्यभाष्य' 'महिधर वृत्ति' सम्पादक     |
| गोपाल शास्त्री नेने तथा धनन्तराम शास्त्री डोंगरे ५-००                |
| आद्धविवेकः । स्वधर कृत । अनन्तराम शास्त्री डांगरे कृत नीट्स आदि      |
| द्वितीय संस्करण                                                      |
| कृतितस्वसंत्रहः। विज्ञानेश्वर उपनाम तुफानी शर्मी कृत। सम्पादक        |
| रामचन्द्र झा                                                         |
| पित्रभक्ति। दत्तोपाष्याय कृत । सं॰ अशोक चटर्जी शास्त्री १५-००        |
|                                                                      |
| प्राप्तिस्थान-चौखरमा संस्कृत संस्थान, पो. बा. नं. ११३९, बाराणसी-१    |
|                                                                      |